## 🖙 सत्यमेवजयतेनातृतम् 🖘 hillen kikhelter ... .. k. t. f. c. m...k. ॥ श्रीयन्युग्धेन्द्रयाँलिविजयातगम् ॥

श्रीविष्णव मतप्रदीपः। प्रयागस्य व्याघापम्मास्यरीण स्यामिरामहुग्णानन्द्रिगिरणा सइ लितः

धास्तव्य वेश्वमालान्यम च्यूननान्यस्य विवादिना गरानावरागय

1211 "कैमरहिन्द यन्त्रालये पुरुतिरा मनाश्चितः ।

प्यम्यनद देवीऽयद्भयः ।

संव १६६० न्व शुरु ११ मुख्य

te man june-franklassen avæ

सर्वेडम्बग्रन्थस्याधिहासा र वो अवागवित्रा प्रमायनार आः 🏗

## न्ध्र- ॥ समर्पणम् ॥ न्ध्र-

शीमदेखिलदिगङ्गनाधमिद्यकुन्द कुमुमस्तवकायमानयशः पटलप्यरोपव्यान्त निऊरम्य निर्दत्तन शारदाखण्ड सुधाकर मराटलोप्यमान दुर्मनावग्रहपरि शुष्त्रयायसनातन भारतधर्म यन्पवल्लिका ममुल्लासम पीयुपकाटिकानी प्रक्षेपु विद्वजनेषु। सम्मोद ममरापं सम्हमान सपुलकोद्धमञ्च किमप्यावेद्या त्मानद्भवाधिवाधिनशिषात व्याजचर्माम्यरीख मिहासनामी न परमहसपरित्राजकाचार्य खामिश्रीएरुपालमानन्दगिरीखाः

क्वीतिपात्रेकशिष्यः स्वामिममक्कष्णामन्द्रिगिरः । भी भी बन्नरा ! ग्रन्थोऽयम्बहता यज्ञेनसम्पाद्य सत्वा

सत्यविवेचनार्थे श्रीमतागडे समर्पित्ववर्गेऽस्य ।सस्रौपाङ्गावलो क्तेन सभाजनीयाऽयळ्जनः परिग्रहोतज्यधास्त्रान्तमत्यार्थः यचिष शिलायन्त्रे सिमश्च समुद्रखेन बहुशः स्पृतिसञ्जा-तन्त्रयापि पाठकानां सकलशास्त्रविशारद्वेन सारग्रहणायवा

्राहिनेच्छः <u>(VID) द्वा</u>षिरामहृष्णानन्दागिरिः

भ्यर्थये किमनल्पजलपनेनेतिश्म्।

गदीबायम्बरी.

दारागञ्ज-भयाग

श्री मन्सुम्धन्दु मीलि विजयते तराम्॥ न्प्रय

श्री वेधाव सत प्रदीपः

नयुति श्रीश्रोत घर्मार्क स्सार्त धर्मार गा देयः ॥ सत्युरारा रह्य मानः पाखड द ध्वान्त नाषाकः॥१॥नत्वो पाध्यायपा <u>ब्जि मुझान ध्वान्त भारतरम् ॥सम्</u> श्री वैद्यावसत् प्रदेषि ज्वल्यास्यहरू पदा लाक मवा लाक्य साधव सन्म तानारी तू॥श्रना पासन चिन्चन्तु तत्वस्परम 🖫

लभग्॥ ३॥

्रप्याच्दातीत काले म्बी रिमन देश सकुल मत वादिषु प्राधीनन्याय वेदाना प्रालित्वे नाना लोचित श्वित स्मृति पुरासा पंडिता व्यपि बहिस चास भास वा चरण द्रष्टवा श्रद्धधते सममतम् तेच स्वीय धर्म ग्रंथान पञ्च संस्कार पञ्ची रा क्यपि कदाचित्व दर्गत परना नाना जन पदे पु परि भागन विविध प्राचीन पुस

यान सहद सहाय्यता अनव रुपाय नि भव लोह्या नृता ध्व पात्य सानोत्तम देशीय जनो इरण धर्म लिप्सु भोनि विभन्न दर्शि म चिरादस्य प्रकाशायं समृत्वहे॥ त्व ताव्यन्म मर्गित संदुष्ठ .. ..

ंत्रसा हेणि कमस्य हीय परमा

'न गुरू च श्री म हा क्ष्मणयो गि पुड़ा च सहा पूर्ण मिन यो मनम् राम पद्मविं लोचन मुनि वर निषं यठ 'है विणं प्ये ने शं प्रियमिन्द्रासहचरम नारायुगां संश्वये इति॥ १॥ **अस्य विवरसास् ॥ अत्रत दु पासकः पूर्व** त्व कीय गुरु परात्यर गुरु प्रभृतीश्वाक्रित्यरामा तिक प्रस्तीन् करेणा म्ययति ॥ तत्र लक्ष्मण यो गि उङ्गव इति रामानुजस्य सञ्चा कता तस्य गुरु सेंहा पूर्णः सहा पूर्णस्य गुरू यमिनः या म्नस्यसम्बद्धेवकमे। त्र्यः पद्म विलो चनं दति पुरुष्ठरी कालम ज्ञा गठ हेपी तिगठ कोप स ञ्चा अय सेवास्य मार्गस्य सन्व्येषु प्रथमं प्र वर्त इत्य समा देव म्होका निर्म्थी यते अपनन रं श्रोनेशो विश्वक सेनः घी र्लक्षी: नारायणख्ये

त्येलेच्यो देव विशेषाः तेषा चरित्रं चार्य स मा तमे बना न्ये नोक मिति पाठ कीया देवे ये परम्प रेंद्रे॥ त्रयं शठ कीयः भूद्र जानी यः तथाहि स्री निवासा चारि कृते दित्य सूरि चरित्रे चतुर्ध सर्गे ॥ असि पूर्ध पर्णे राँगें: का विष फिद्धम रोधित मंगडेले पारुड त भूपस्य नगरी कुरु काहू ये त्यु यकस्य तवा सी त्याद जातेपुक म्बिड्डीपवता प्राणी: श्री मत्यस्त्रीति नॉडीन्द्रः सीमातीत गुली स्वराः

तस्य धर्म धरे नामत नयः सन नामतः चन पारि। सतो जारूव कपारि। परे। ताः ग्रजा यत सत साह ताहा मेति सिन्दा न समिन

सम्बु वेसी पिसते पाठल लीचनम् पुत्रं प्रात्त पाकीरिं पुर्वे पाटल लोचनः कारी तितन यो जातः कारी तिर हिनस्ततः तन्नो जातस्कृतस्त

स्माच्छठकोम पद् ती रिताः तमाहः कारिज सन्तः शठ कोपं पर्कु भाम् वकुला भरणा

ख्यंचत मेवकारि नन्दन मितिंग्प्रन स्पृद्धःस्या त्पादे जोदासद्ति विकांड प्राय काेेे प्रदूर बर्गा रम्भे प्रोक्त त्वात्पल्ली सन्त्र कस्य श्रह स्य वर्ष जात रश्ठ कीपः सचरामानु जीयम तस्य प्रथम प्रचर्तकः ग्राघा चार्य्य दृति वेदा ना चारि विरिंव तायां दिव्य सुरि प्रभाव दी पिकार्यो च.परः पदनाभर्तेः प्रथेम पतिरन्या

वय बान्य परी भन्नो च प्रति नियत चितः क

विवरः हरि नित्यो यहा जनिग्द वरो देशिक

वरः प्रतीतः पूज्यो साव मृत इह वैदाति गरा। तिः॥ ९ ॥ अत्रों सो यठ कीप द्वह नगति पूल्य

इत्यन्वयः ग्रून्य त्सर्वे श्रठ को्पत्य विशेष्णे प्रथम पान शित मार्गस्य प्रथमं ग्रवर्क इति ज्यतरा वदे शिक्षु वरः स्त्रेष्ट् इत्यर्थः॥ स न्या वयव वानिति ग्रन्ये भांति शारा दयोद्दा द्य ग्राल वारसन्त्र कारामानु नीया नामा चाय्यो ग्रवय वाः सन्ति यस्य सोन्या वयव वान भक्ति सारा द्यो पिनीच जातीया एव तथाहि दिव्य स्रि चरित्रे १स्रो ५ म्सोर्क

भृति सोरखं रूप वृणिने ।विच संगी विण्यं वि मोह् हेतुः कुली चिता चार् कलो उपकः पुराये माही सार पुरे बिधाय विकीय सूर्य

योगी ति एवं भि झ जातियः पर कालः चाराडाल जातियो सुनि चाहन दत्यो द्य त्ये षा मपि चरित्र वर्गा नं तस्मिने व

य पुनवदातां चारिणा नित्योषमुक्त उत दूरेण को मुमुक्त व्यो साहिय इगवता कि मनु प्रवि ष्टःअव्यक्ति सनु रिह्न वर्णा पुगकमा त्विमासी त्युराणा पुरुषः शठः वैरि याणी त्या चार्य्याती रित्युक्तं अत्र वर्णा कमी युगकम श्वीत कृते ब्राह्मरण स्यावेः पुजी दतावयः वेता यासा

विस्य दशरथः स्य पुत्री रामः द्वापरे वेष्यस्य

यथे तेः कृते भागव व पुराको प्रपन्ना मृते हर

नन्दस्य पुत्र कुलः करो शहर्य कारिणः पु तः गठ कीप इति स्पष्ट मायाति ने तुंद्रा विहता वेदान्ते विशि काताङ्ग तः महक्तः गठ की पार्यो भविष्यति मदि स्कृषा इत्यु दाहरणे चत्रे विशि काति रिक्त ए बाँचे विशिक इतिस्य ष्टम किन्च अस्य तुरीय बरागि वतारो पिनावार्य त्वात् गुरु परम्परा मध्ये ५स्ये व निवेश दे दवा वदाना चारिगा वह तू विसारा वलाक ने च्छा चेतत्व व्य सूरि प्रभावदी पिका याम द्रष्टवं यद्य पिकाचि दवाभि जायने योगिनः सर्वे योनि

षु प्रत्य सिता तानी चानां नेयां चिन्यं क दिक मिति तैनीक तथाय स्युन्मोक स्य

भिजायते, इत्या ब्रार्ष शास्त्रं विरोधा द प्रमाएय मेव यद पिच भागवताः दिष त्यत्का स्वधरी चरागा म्बुज हरे भजिन प बोर्थ इत्या हिसनिज़ा नाम्य गास्य न्या चरेद विधि गो

त्वा मावातह कि। मारधाज संहिता स्थ त्वात पूची नां श्री मतांगे हेयोग स्र हो

चर इत्यदिषु वर्णा श्रम धुम्मी नादरः श्रूष ते तद पि वणी स्त्रमा चार वतो प रुषेशा परः पुमान विस्नु राध्यते पन्ना नाना स्तती व कार्गा वर्णात्रमपु पेधमने मामास्तो ता नृप स्तम तेषु तिछन्तरं विष्टु माराध्य दिना न्य या इत्यादि विष्तु पुरा गायि ३ भ्यंतस्य ८ नप्रध्यायस्य वचन विरोधात येदैवात वर्णा

श्रमा विकार च्युता ब्रात्य पृति तादय ज्ञाध निक भा गीय लेवन दोष राहता स्य ना भग बद्कि क्वेंबेरि तेषां प्रोत्साहन पर्गव ग्रयवा यल्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी त्यभिधीयते इ

निविक्षेतं न स्पर्सित एव धर्म त्यागः किन्त्रते

डिवचनेषु आधु निकानाने छायगा भानु जानो

त्यादि भगवह चनाचत्व भियानत्याग मार्च

रे गृहीता सारूच क्रासिय नता द्रणो घी नोदें ति किन्तु विधमीः पर्धमी ख्र्ये ग्राभा स उपमा च्छलैः न्प्रधर्म मानवाः पन्हेता ध र्मुजो ४५र्म वत्य जेदित्यादि पुराणांकं प्रम्प चन विद्य रहिंद त्या पलम्म स्त्रों को निषेध मपि न्या यह यस्तत्वेनो न्सप्यंत दर्घ परि वर्तन क्रेंगे चस्वी क्रत्याति प्रयोसतः पदानी मधीन रोन्र यन्न यथा क्यं चित्रव पर्य सन्तोषां प्यागि किन्ति दर्घां नारा भारते भारत यं तो मि वेद वित्सद सिस्न स्पापार्थ प्रति-कत्व मेव प्रकट यंति यतः पाव मान्य दि प्र

कत्व मेर्व प्रकट यात यतः पाव मान्य दि भ कर्त्ता यु पठिता नां पवित्र ना इम्यादि म्युवी नामतः क्रिय्वार्थ स्पृतनत्म कर्ता यु सङ् न मेवजायते येद भाष्य च प्रकरणा नु न्यो यथा श्रुत ए वार्ष उप लम्पते कल्प स्वेषु च दभेष विवणा दिश्चे तेषा मंत्राराण विनियो

गा दर्पते तत्क्य मते यो निर वयह प्रलपा ना प्रमाराय ग्रहोभिवेतु महीति किच्च काल्य तस्या प्याचित्र प्रमा एपा वगमे विधिनियेध प्रति पादक प्रान्त वेयर्थ्या पतिः तथा हि वि विध रुचा जानी ली की लख रुचा विधे निर्वेध रूपेग निर्वेधस्यच विधि रूपेग व्या व्यान सम्भुवः स्यात् नृहि गा मान यति ग-शानय नार्थे गुरुशा प्रयक्ते वाक्ये गा इत्य । अपिंद ती या यह वचना नतो स्यनेने मा इति श्रीषधायां व्ययन तह भानये ति किया या द्भन्दय.कृत्वाग वान यन मार्कुवितिवाक्योधी िल्प यित्वा गवानयनम कुर्वेत्रलसः शिष्यो

3£ सीप वृह्या न्तमध्य पनाध्यायने प्रचुर व्य वहारी वर्त तेव वाच सर्वेः प्रभागव न्य नाइ छताव्याख्या स्ति तन्त्रसन्दहः तादे तर त्सन्द हा स्पर्भवसन्दर्भ चास निरम्धा हिलातरा ध म प्रतिपाद के चत्कू विस येवीने निख्य ए : ॰ पन्धु एव हुया वदु पल्भ्यते तत्स्त्री कुन्नि स सर्व यता महा धारते नातुमशी यागे पाना ख्याने २ ग्राध्येव ४० म्ह्योदी यम्ब एवं मिल

रुपोक्त संस्थि तेव नुप्त शास्त्र मेतत समातन अन्र हो स्पति लोके स्मिन्ने तदः वर्षित मायेति उंपरि चरत्व राजी धनतरम वतस्पन्न मृत्यात् भगवता दि पु पत्र क्षता पिप्र सिप्ताः म्हाकाः पूर्वा परानु सन्धा नेने वर्गा स्नमधर्मा नादर विलक्षंगा धर्म प्रति पादकत्वा दगा ह्या

स्ति तदतु यापि मिस्तु तस्य द्रविड वेर सम्ब या व्यवहारः क्रियते पृष्ट्या दुन रोन्तर मतम् त्यु द्वतापिये तस्तृत प्रविद्या व भुषुः तेना धी

रु व तबें चेतन मतस्या पित्र प्यासहवे कास्पितन ्यक् मागेरेगा राधा नादिक तुनदिधि कारि पर्

त्या धीत्य संस्कृत पियुमन्ना भूत्वा द्रावड वेरे स्य संस्कृत माणा या व्याख्या चकुः साचने दे विड भाव्य च पाच्य वहीयते अनत्तरं च गी भाव्य प्रभृतया वह वो यथा स्तन्मत पोषका सो मिनिताः चिंच आर्य येथे षु तत्मत स्यम्

ल.भ्य मूला रोपराग र्थ मन्ये पि गन्या आप मार चितासिष वह नाम परि शलित शांत सित्यत्व स्त्रमा जायते धनःपा राभिः पूर्वोक्त प्रकारेण निर्द्धारणां कर्नव्य प्र य तल्लिखिता निशिव सुनि ब्राह्मणा दिनि न्दा वाक्या नियाषा एते निर्मिताया वसिष्ट स्मृतो तापादि पञ्चस स्का रेम्महा भागवताः स्मृताः चन्ना दिहोति भिस्तप्नं तायं इत्य भि

धीयते संस्कारः प्रथमः प्रोक्तो हितीयः पु गड़ धार्गा म्।। तृतीयो नाम कर्गा वैस्तव

पावन परम् साधे ज्ञान चतुर्ध नमुच्यते॥यन्त्र मस्तु हर्: पूजा पन्त एत्रीक मार्गताः तदीया चनव टेपैते हरे रा राधन स्मृतम् इ त्ये वम्हि संस्कारी महा भागवतः

स्पृतः अन्येव वैस्पया प्रोका होना स्तापारि दि भिद्धिजाः तथाद्य वैक्षव कियाः प्राकृताः पापकारिंगा: वाद शास्त्री पुनि पुरागस्ते चैनिर प गामिन: ग्रवेषा व त्यावे प्रात्में महा पातक समित अ वैदमव सुपी विम स्तवे कमें सु-गहितः रीर्वं नरकं प्राप्य चा्रज्ञाली योनिसा पु यात चतुंवेदी चयो विप्रो वेघनव त्यं न विंद तिवेद भार भए कान स्पर्वे ब्राह्मणः गर्दभः पापरिंडन च पतित सुन्मत्त शव हारिण अये

ष्पव हिज स्पुद्धास वासा जल या विशेत चका दि चिन्ह हीने तस्या प्यते युव कार्मीण न सा त्रिष्य हीर योति किया को टिशने एपि ज्ञ वैष्मव स्थापिता नो प्रति मा नोच वन्द ने यः कुछ तिस मुद्धा त्यापैर वंनर के ब्रजन्तुश्रुद्धा

30 भ्यचेतीयाः प्रकृतिताः रुद्रा हमगा विषयं मेव माह प्रजापतिः तस्मातः वपुरेड्र विप्रायम न धार्य्य सुनिस् तमा :यद्य ज्ञानात्त विभयः पतिता स्तेन संशयः अवैधा 'स्त्रयो विष्ठ श्र्वारम्हाल दथमः स्मृतः नतन सह भोक व्यमायदापि कदाचन दत्यादि गंते षा होरीत स्मृती चकादि चिन्ह राहिते प्राकृत कल पा चितम अविभवं तुनंह रत मिय संत्यजेत रहा चेना हो संगास गा समता व्रजेत ने भस्म धार्य हि प्रःपरमा हगतीपि वा मोहा है विभूयों हा स्तु ससुराया भवड़ व मिति पर्यार स्मृती च विनाय शाप

वीते ने विनाच ऋत्य धारणात विनाद्द पेन

**3**3 वे विम्म्यागडाल त्वमवापूर्यात्भ्मचह्य सज्ज्ञ कॉमिंबा सचर हत्य वर्षे वर्स्यते ग्रीचे क् थारिगां विप्रयः माई मोज पिष्पति रेती मूच पूरीपा दिस पित भ्यं प्रयच्छाते शङ्ब चको केर्व पुराड़ा दिरहितो द्राह्मराग धर्मः सजीवने वचाग्डाल रसर्व धर्मच हि फ्रत द्त्यादि राव प्रपन्ना सता रव्य मन्ये भूह 🖊 कुलोद्भवा च्छठ कोपात व्यासा स्यो अधेमाः गुंती जादयः शठको पस्य मातुः जूहा या प

निपू चका द्य दूरहिता बाह्यण श्वपच चाएडा लादि वदन वसी का नीयाः वेयासिका दिषट द श्रीना निवाह्य सिद्दान्त प्रति पाद काने केव

रिचारकाः रुभ मन्त्रा दिषु सर्वे कल्यारा

गुरा। नसन्ति रामानुजीयमत प्रति पादि त

वलं सभायां वादि दम नार्थ मेवाध्येत व्यानि धि शिव सन्कादि भिर्मन साप्यु चिनयंत त्वे रामानु जादयो वदानि मत्स्य पुरागा दयः श्रुतु न्रक प्रदा मन्यादि स्मृत्यो न मोस्नः द्त्या दि निन्दाया उपलक्षरा मेतन् येचे तेवा पाप एउ पास्तारां। प्रमारूप मवस्कृति तेकथ न्वित शृह शिष्य त्वगही मगरा। यित्वा तप्र चका दि धारगा कृत्वा स्वस्य चाएडाल न्यंद्री कुर्वेनु ना किन्वेत इर्म स्य खर्प काला विधे प्रचितित्य

न्सत पूर्व पुरुषाणा त हारणा भावादि रानी धा र पितु मण क्य त्वतिषा चाएडाल त्वने वाड़ी कार्य स्पात तथा सात चाएडाला ना सन त प एते ह्दानी चुकादि धारणान द्वाह्मणा तमा वैह्नवा भवनती त्यति विचित्र पायाएडा ना ।

बह्याः स्मृतयो याच्य काच्य क्रुह ष्टयः सर्वा . सानिष्यला प्रत्य तसी निष्टा हिताः स्मृताः । उप्तराने चाव नो चया न्यतो यानि कानि चित तान्येवीक कालोक्ता नि निष्कला न्यन्यता नि चीते प्रत्यतमो नियाः परलो के नरक नि-प्पादि का इत्यर्थः तुस्मान्म न्यादि भिर्ति पिद्ध न्या धनिक वचनानि नरक् भाराभहयान्य व किन्हें तेनिं मितेषु ख्रुति स्मृति पुरारण दि भिः परमा राध्यत्वेन प्रांति पादि तस्य भगव तःशिव स्या पुज्य त्व प्रति पादनं दृश्य तेस्व यत्वत शह सुव्ये कार भिल्ल चाराडाल जाती यानां घठं कोंपे भक्ति सार पर काल मुनि वाहन प्रभृती ना दादणा नामा लवार स

ज्ज्ञ या प्रसिद्धा नां तन्मत प्रवर्त कानामा धा चा प्योरणां प्रतिमा स्थापन पूर्वक दिव्य भूमिं कर्य पि त्वाते या पूजनंद भोद नादि तदु च्छिष्ट मी जनं च कुवेरिन तवम माणं चेतेः खमतान सारेणे वाद व्यसूरि प्रभाव दीपिका या वहलतरे लिखि ते विष्णु पुरुषा त्वेताह भानां निन्दा स्पष्ट तया स्यूर्वेत तथाहि इंग्रंभी १०मध्याय १४ क्रोके स

र्घ मेव करों शास्त्र यस्य हचनं हिज देवता त्रव करों सर्वो स्मर्व स्पर्व स्पर्धा प्राप्त दति अपि चेने पा नारायरा सार सङ्ग्हे करा। देशे नम्प्रा शक्त स्पमन्य चने मिनि कापिल चे वृद्वी सुंग्र

श्रक्त सुप्पन्यु चेने मिनि कापिले चे बद्बी संमु क एडं च वृह स्पति म् भागे वेजमद निनं वद के ता साम सा नृषीन मात्स्य को मैतिया तें द्वे शेव स्का देते चे वच अगन्तेय च षडे तानि ता मासा

नि प्रच सते मानवीया जव स्वयी चन्नाव पीदा क्षिणी तथा कात्य यनी वैष्टायी च राज सी खर्ग दा स्मृतिः गीतमी वाहें स्पती च साब ौं चयम स्मृति: शाङ्ख<sup>ा</sup>ची प्रन सींदे विताम सी निरंप प्रदा द्रत्या धुपकम्य सात्यिका मोक्ष दा प्रोक्ता राज सी स्स्वर्गदा मनाः तथे वता स सारे वि निर्प प्राप्ति हेतव दत्युक्ते व्यव स्त्री क्री बलिङ्ग निर्देश नो स्मृति पुरागा नो सा क्विका माश्चदा - प्रोक्ता इत्या दि युलिङ्गेः नसह सम्बन्धा सङ्क ते वालि रचिता न्ये वैतानि वचा नानि वाय प्रस्सा दिप्र विश्वह सन्व प्रधान त्वनाका नाम्पीया तामसत्य कीतेनमपि पा परम्ड त्वसूचके पे चेतानि मत्स्य पुराादी ना नर्क प्रदत्व प्रतिपाद कानि वचना नि सत्या

ध्मस्य च चतुर्दं श ॥ इति॥ भारता दिब्ब पि श्रु ताममानवा धर्मा इत्यादि दिना पर विश त्स्मृती ना मुपहयत्व स्पृष्टं मुक्तं राव मेव सर्वे षूर मार्थ गास्त्रासा मुपादे यत्व प्रति पाद का निमात मो मुनि वाँक्या न्यु पलभ्यन्ते विस र्मि यानाची हिल्ल्यं ने रते नैवी पलक्षणे नसर्दिर नुमेयानि अप्रतरा वहेमाहि प्रस्ति ष्ट्रिय हैं निव न्ध्निः की दृशं स्मृति पुरागा न

गीर वस्या पित तत्तत निवन्धा वर्ली कन ग्रानि ना किम विज्ञा तम पुरेनते यो भार ही ज संहिता या मनाति संङ्ग परिचरे त्यित्रा ही नप्प वेष्ठावान ब्रह्म केम दिगी जाक तब् कि प्रस्वाद यः नित्यम म्यचिन वस्यीः कामी पिस्या मृत नमुख दत्या दिगत ज्यमन्वादि

यासां शुष्राचा प्रमं तप ज्च्यते नॅतेर भ्या नुजा तो धर्म मन्य समा चरेत् स्पाहता धर्मा यस्य तेत्रय ग्राहताः ग्रना हतास्त् यस्पेते स

र्वा सा स्पाफलाः कियाः दृति योगिया ज्व न्तु स्व ब्राह्म वैस्मव रोद्रे सुसा विवे मेंच या स्रोाः तिह्यंगेरमन्त्रे श्र्यपूज्ये नित्य मादएत् दति ब्रह्म रुद्रादी नां प्रत्यहं पूजा विधानि अ न्य चन प्रहा भगवड्का विप्रा भागवृता : स्मृताः सब्वारी पुत् श्हायेन् भक्ता जनाहने स्व पचिष मही पाल विम् भक्तो हिजा धिकः विभ भृति विहिनस् द्विजो पिष्वय चाधम द्रादि म्लोकाः स्वमहात्स्य मति पद नार्थे त्वमति विरो

लग्नतुलसीनलिनास्थमालाये वाहमूलपरिचिन्हि तमाइ व चकाः येवेललाट परलेल सद्ध्य प्रण्ड वेस्मुयां भुवन् मास्तु पवित्रयानी इत्यादिवे वचनानि स्वकीयालिंगे धारण कारणत्येन निम्मिता नितदिपम तस्य पुरागो १६ नप्रध्याये वर्ने ये ल्लिङ्गि नः सर्वान्त्रा द्कालेतु धरमें विदिति तेत्रेवदेवताप्रकररो। चैते त द्विषीलेनन सम्मि केननलिङ्गिः नारस्या पनम्ब का र्य्यम् विप्रेश कार्येश्वति पार्गेश गृहस्य धर्माभिर

तेननित्य मिति सिङ्कः धारतास्य निषिद्व ला पाद क त्य नोक्त त्यात दूषि तान्ये व लिङ्किः च श्रुति स्मृत्यन यसंचित्रत इन्य मेताया मेव वास्त्र व विश्व भक्त छ स्राता त्विश्व पुराता भ्यंत्र भे ० अध्याये प्रोक्त न व ल तिनिज वर्षा धर्म तो यःसममिति यत्म सुद्द प्रक्ष पद्म नह रातिन हिन्त किन्च दुःचैः सतमन सत मेवहि । विष्युभक्तमितिनच्यलाचे मेवभविष्यती सुक्तोपे सणी यसम्प्रतिताद्द्यः कलिप्राय्याभावात् किन्तवालेन मुरेगा किला धीर भीरुगम्प्रप्रमानः प्रमेतपुर्या च को न् वर्तते दत्यांदियचना न्ययया मिक्सिमंरक्षाये मुद्योगोनानु चित्र इत्यु स्त्राक्षेत्रतिभाति किन्तुरग्नेश **ठाः खगेषा-खकी यह दतर पशु मन्तरान्येभ्यः खिक्क** द्रप्रकाश्भीत्या न द् दिन् अस्म त्समी पेंचेते पांचह वी पंथास्त्रनि पेषामव लोकने च्छा भवति तेए जा प नीयं वयंदर्भायिष्यामः जपातना प्यतेषा रहस्य त्रपा त्मिकाययाविना हुयेन्ये विष्ठश्र्याएडाल्त्वमया प्र यातृद्द्यचोक्तो हृ यसुन्त्रको मेनो यथा श्रीमना रायरा चररोोा शररों प्रपद्ये श्री मते नारायराग यनम इति अप मेवैतेषा परमोपास्योमचः १११नमो गर्यय्गा यत्पष्टा **अरम्**नः २सर्वधर्मा परित्यन्य गामे के घरण प्रञ

ગુષ્ઠ जहत्वासर्व्पापेभ्योमोक्ष पिष्यामिमायुच द्ति॥ भा त्यन तथान्य मन एतपु हुय मृत स्य यतः सूत्र रत्न प्रतिः श्रास्मा गृति रित्यादी त्य भ्स्य नामानि तथा मंत्र व्याख्याने <sup>५</sup>स्पे व् वहणी व्याख्यान्। किन्तवस्य मंत्रस्यातु पुर्व्यो ज्ञाप मूलं नात्त्ये वेति निश्चय स्तरमाच्छव को पर चिंत ए बायं मुंच दुत्य तुमी यते। एमात जीया नान्ये तस्मा त्यरे मंत्री नास्ति तिसे हातो व्येते याँ विशिष्टा-

द्वेतिमिति।तृस्यार्थस्तृचिच्छ्य्वाच्यानीवाः ऋवि क्र इया च्योजड प्रपंचा । तरु भय विलक्षणं

ब्रस्तां ब्रह्म तब्स्यूल्चिर चिद्विशिष्टं ब्रह्म कार्यम्। स्सम् चिरं चिहि शिष्टं ब्रह्म कार्गं विशिष्टं च विशिष्टं च विशिष्टं विशिष्टं यो रहें ते विशिष्टा है तिमिति। यतचा हैत बादि भिव्हिणे निए रातृमित्यु पर्म्यते यस्तु तस्तु विश्विष्ठा है नश् इस्पार्ष त्वाभावारे तारूण विचारस्य वेदान्तं वि ष्पत्वात्स्रमानुजीयमृतस्य चा श्रद्धा दिभ्यः प्रचालि त्वान् शृहस्य चवदः श्रवणा ध्ययनार्धं प्रतिषेधा दिति। वदानसुर्वे १ त्राध्याये १पादे 🗗 त्राधि कार्गो ब्रह्म विद्याविचाराधीकारं नियेधात्। मनुनाचारुज्ञ ध्यापं ८० ऱ्लोक्नेनश्रहाय यम्तिंद ह्यानी छिष्ट नह विष्कृत। नच स्पापदि शहि स्मेनचास्य व्रत मादिशेदिनिश्द्रेप्रस्पदेशमात्रस्यनिपिद्धत्वान् कि मृत् वज्ञ व्यं श्रुद्धा दुप देश ग्रहरा स्य निषे। धं द्ति। तथा परा शंस्मृतो प्रथमाध्या यान्ते। कपि साक्षीरयाने न ब्राह्मणी गमने नच ।वे द्रा क्षर्रसाद स्य सिद्धान्त स्य पुका युक्त त्य विचारा वध्या स्ततस्य सोन्द या सादय

च्छ्रण विषाणास्य तेकाया ते क्राय संभा व एवं । अथवा श्रृहोसा किय रता सपन्न विचार वद नाव श्यक राय भात विस्तर राग्जिकाराहरच क्स विक्रमा दके ॥संघ हितः प्रकाशार्थ ॥ प्रात 11 3 षु समाध्य पं प्रवर्त्ति तः ॥ स्वदि व्यःरा प्रत्यार्वं यो नया दिशा ॥ जपारी कताः प्रश्ताः ॥ खस्य निषिद्धा चरण कर्तत

भूस्पो २॥ भपातत स्पृष्ट जलु पान स्वस्य पाति त्य प्राक

वन् मार्गे प्राविष्टः पुत्रक्तता प्राविष्टा स्था

40 र्द षित पितृ भ्यां स्पृष्टं जल पात्र म शीच मत्वा धारन संस्कार दिव कराति ॥ ४ ॥ भवन्मागे अप्रविष्ट विद्या दन्न सं पन बाह्मणे नापि दूरतो हरे सिद्धम नम भोज्यं भवति ॥ ४ ॥ अनिषि द्वे भस्म स्यर्शे स्नान विधानं ॥ ६ ॥ भने व का नामु प्वीत दाने ॥ ७ ॥ नप्रवेची

कानां वदाधि कार दाने।। द ॥ मंत्रा न स्मत एक बल राम कुछ्मा दि मंत्री पासन भेव तिनवार्ध सूद्री ब्राह्मरा प्र ष्यं कर्नुच्योतिनया ॥ १० ॥ स्नायुप धारण विधानं भवनार्गे सार्घकं निर्चे । केवा ॥ ९ ॥ मृद्ध स्य शिष्या शाम पियु

कूं ब्राह्म्या धि क्ये किं प्रमारां॥ १२॥ भव इंड्रत विश्रूला कार पुराई कि प्रभाग १६ ॥ ग्या लवारसञ्जया प्रसिद्ध ना भव त्पूर्व जा नां व्यासादि भागे नू नत्व तत्सम

त्ववेतो प्यत्यहा ॥ १४ ॥ भवन्यागै । त्या व प्युक त्वन प्रसिद्धत प्रमुद्धा धार्ग कि वर्गी धर्म भाग्यम धर्मी वा रातिह लक्षण उन्यो वा भय डिः कल्पितः ॥ १५ ॥ स्त्राई मन्यादि भिः प्रति पादितं पित्रादी नां व मुरुद्रा दित्य स्वरूपेण भावनं भवद्भिः कि

१६ ॥ द्त्या द्या प्रश्त पाः प्र

श्रया स्सन्ति विस्तर भ्यान्त्र प्रकाशिताः। महीय ससावत पुराय द्या चिरात्सदा चार रते भ्य विज्ञाः प्रचीर यनवे त दधर्म मूलेन

24848 B U (प्रादशी विवेक: 11.

थीमत्परमहंसपूर्णाश्चमस्यामिविराचितः

पकादशी परामर्शः । आश्रमिणांतन्यवर्तकाचायाणांच त्रीप्टरस्तर-

ंभिप्रायस्चकः शीयतीन्द्रकृष्णानन्दसरस्यती कृतस्य

वर्तकोपाद्ववामनरावदार्मणा मुद्रियत्वा प्रकादितः।

तारायन्तारूये बनारस | सम्बत् १९५४

## ॥ श्रीगणेशाय नम

## ॥ एकाद्झी विवेकः ॥

श्रीलश्मीरमणेनत्वालक्ष्मीरमणतुष्टये ॥ करोमिस्यीययोधाय चेकाद्दयायिवेचनम् ॥ १॥ उद्यात्प्राक्चतस्रस्तु घटिका अरणोदय इति स्कन्द

मारदाभ्यामुक्ते अरुणेदये दशमीगन्धशुन्येकादशी शुद्धा उ-पोप्पा ॥ अरुणोद्यमारभ्य दशमीयुताविद्धात्यात्या । अरुणो-दयकालेतुदशमीयदि दश्यते ॥ साथिद्धकादशीतत्र पाममु-समुपोपणमिति मविष्यपुराणचचनात् ॥ उदयोपियिद्धातु दशम्येकादशीयदा ॥ दानवेश्यः प्रीणनार्थद्दमचाद् पाकशास-न हति काण्यचचनात् । दशस्याः प्रान्तमादाययदोहित दिवा-करः ॥ तेनस्पृष्टंहरिदिन द्वंजस्मातुरायांवितस्युत्पनरपच-नात् । अरुणोद्यवेत्यायां विद्धा काचिदुपोपिता ॥ तस्याः पुत्रशत नष्ट तस्माचांपिरवर्जयोदिति कीत्यचचनात् । दशस्य-नगतायत्रतिथिरकादशीमवेत ॥ तत्रापत्यविनाहाक्षपरेत्नादक.

यजेदिति नारद्यचनात्।द्रशमीशेषसंयुक्तां यः करोतिविमृदः धी ॥ एकादशीफलेतस्य न स्याद्दादशवापिकमिति ब्रह्मवै॰ वतात् । दशमाशेषसंयुक्तामुपोप्यैकादशीकिल ॥ सवरसर्छते-नेहनराधमणमुच्यत शति विष्णुरहस्याच । अयं च विद्धानिः पेयः गुद्धायाः संभवे असंभवेत् विदेव संवैद्योप्या॥ प्रवादशी भवेत् काचित् दशम्याद्षितातिथिः। वृद्धिपक्षेभवेद्येषः स्र पक्षेत्र पुण्यदेति विष्णु रहस्यात् ॥ एकस्मिनः सावनेत्वहितिः थीनांत्रितयंपदा । सदादिनशयः श्रोक्तस्तपसाहस्रिकं फलमि-तियसिष्ठेन क्षयदिनस्यातीय पुण्यजनकरवयोधनातः ॥ यका-दशी विशायका वर्धमाने विवर्जयेत् । श्रयमार्गेस्यितेसीमेडः धींतदशमांपुतामितिभविष्यपुराणान् ॥ पफादशी दिशाविदाः परतानन्ववर्धते । यतिभिगृहिभिधैवसैवोपोप्याक्षयेतिथिरिति हेमाद्रिशृतपद्मपुराणयचनात् ॥ अविद्धानि निपिद्धैश्चनलक्ष्यन्ते-दिनानितु । मुहुर्तः पञ्चभिविद्यात्रारोवैकाद्शीतिथिः ॥तदर्थः विद्धान्यन्यातिदिनान्युपवसेद्वुधः।पूर्वविद्धानकर्तव्यापष्टवेका द्रपथाएमी ॥ पकादर्शीनुकुचीत सीयते द्वाद्मीयदीति भुप्य-श्टुइयचनात् । एकाद्द्री तृतीया च पष्टीचैवत्रयोद्द्री ॥ पूर्व विद्धातुकर्तव्यायदिनस्यात्परेहनीति घसिष्ठयचनात् । प्रभाद-शी न लक्ष्येत सक्छाद्वादशी मवेत् ॥ उपोप्येकादशीयिदा-

ऋषिरुदालकोब्रवीदितिऋष्यश्टङ्गचचनात् । दिनक्षयसृतेदे विनोपोप्यादशमीयुता॥ सेवोपोप्यातदापुण्या परतश्चेत्रयोद-शीतिपद्मपुराणवचनात् हाद्दयांयदित्रयोदशीत्यर्थः । हिस्पुगे-काद्दीयत्रतत्रसन्त्रिहितोहरिः। तामेयोपयसेत्काममकामो वि ण्णुतरपर इति चैष्णयस्य क्षयगतैकाददयाः प्राशस्त्यवोधक-कूर्मेपुराणवचनाच ॥ शुति्पत्प्रशृतयः सर्वोडदयादोदयाद्रवेः । संपूर्णा इति विख्याताहरियासरवींजता इति स्वन्दपुराणवच-भात् ॥ उदयात्प्राग्यदा विप्रमुद्दर्तद्वयसंयुता । संपूर्णकादशीक्षे-यातत्रैयोपयसेद्गृहीतिगारुडपुराणवचनातः॥ आदिलोदयने-लायाः प्राङ्सुद्वतेद्वयान्विता । एकादशी तु सपूर्णा विद्वान्या परिकविपतिति , मिविच्यपुराणवचनाचावगतसंपूर्णत्यविशिष्टा पकादशी यदावधेते तदा विष्णुभीणनतापरैः उपवासद्ध-यंकार्यमिति वृहद्वासिष्ठमतम् ॥ संपूर्णकादशी यत्र प्रभातेषुन-रेवसा । लुप्यते द्वादशीतस्मिन्तुपवासः फथंमवेत ॥ उपोष्येद्वेतिथीतत्र विष्णुप्रीणनतत्परैरिति वृहद्वसिष्ठवचनात् । यदातु अहोरात्रव्यापिनीपूर्णा अरुणोदये दशमीविद्धाशुद्धावा पकादश्येववर्धते तदा पूर्वा गृहस्यैः कार्या निष्कामस्तुगृही-कुर्यादुत्तरैकादशीसदा ॥ प्रातभेषतु या मा या द्वादशी च द्विजोत्तमेति हेमाद्रिधृतस्कन्द्षुराणयचनेन

स्पस्य पारणे द्वाद्श्यावश्यकत्वप्रतीतेः घष्ट्यमाणवस्रतकद्वस्याचा उत्तरा यत्त्वीद्भिः फार्या ॥ प्रथमेऽहनिसंपूर्णा व्याप्या-होरात्रसयुता । द्वादृदयां च तथा तातहृदयते पूनरेयसा ॥ पूर्व कार्यागृहसैस्तुपतिभिधोत्तराविभो रति स्कन्द्पुराणवच-नात् ॥ पकादशीविष्ट्याचेव शुह्रेरुप्णेविशेषतः । उत्तरा त पतिः दुर्पान्पूर्वामुपयसद्गृहीति प्रचेतोयधनात् ॥ पुनः प्रभातः समये घरिकेशायदाभनेत्। अश्रीपवासी विहितीयनस्थस्यय-तेस्तया ॥ विश्ववायाध्य तत्रैव् परतोद्वादशीनचेदिति गृहस्य स्य पूर्वास्यकात् गायदपुराणयचनात् । त्रयोदस्यां न लभ्येत दाव्यी पदि किंचन ॥ उपाप्यैकाद्शीतम द्शमीमिथितापि चेतिस्कन्दपुराणयचनात् । त्रयोदस्मापदानपृक्वादसीघटिणाः द्रयम् ॥ दशस्यैवादशीयिदा नेपोपोप्यासदातिथिपित हारीत यचनात् । पारणाहेनलभ्येत हादशीफलयापि चेत् ॥ तदानी दशमीविद्याप्युपोष्यैकादशीतिथिरिति ऋष्यश्टह्वयचनात्। हा-द्वारियन्पमन्पापियदि न स्पारपरेहानि ॥ द्वामीमिधिता षा-र्यामहापातकनाशिनीति वृहद्रमिष्ठपचनाच ॥ पूर्वीकणाण्ड-म्यान्दपुराणादिवसतैः "विद्वाप्यविद्वाविद्वेया परनोद्वादशीन चेत्र ॥ श्रीद्वापि च विद्वास्थात्परतोद्वादर्शायदी "त्येनेन गृद-मार्थ प्रवाद्वीमात्रवृद्धीविद्यामा अप्येकादस्या मीमळात्य-

योधकेन एकाद्शीद्वाद्श्योर्वृद्धौ अविद्धाया अप्येकाद्श्याः स-र्षेपां विद्यात्वयोधकेन पाद्मवचनेनापि गृहस्थवैष्णवस्य शैवादि-गृहस्यवत् विद्धापूर्वेकादशीप्राप्ता "दशमीवेधसंयुक्तोयदिस्या-दरुणोदयः। नैयोपोप्यं वैष्णवेनतहिनेकादशीयत"मित्यनेनगारुड पुराणवचनेन निपिष्यते अतस्तेन उत्तरेवकार्या। गारूडवचनस्यो फारित्याचारितार्थ्यानद्गीकारे अरुणोद्यद्शमीविद्धैकादश्याम विशेषेणोपवासनिषेधकैः पूर्वोक्तानेकवचनै परमापदमापन्नो हर्पेवासमुपस्पितः ॥ नैकाद्द्यीत्यजेद्यस्त्यस्य दीक्षास्तिवैष्ण-धी ॥ समारमासर्वजीवेषु निजाचारादविष्ठुतः ॥ विष्ण्वपिता-खिलाचारः स हि वैच्णव उच्यते इति स्कन्दपुराणोकलक्षणस्य वैष्णवस्यापि उपवासनियेधसिद्धी वैषर्यं वैष्णवेन नैवोपोध्य त्तितरे सर्वेषपोष्यमित्यर्थस्यीकारे उभयवृद्धो एकादशीमात्र षृद्धौवाविद्धैकाद्द्रयाः सर्वेक्षोच्यत्वापत्या विरुद्धार्थप्रतिपाद-कत्व घा स्पष्टमेवेतिबोघ्यम्॥ यदातुपकादशी द्वादशी च घर्ष-तेतदासर्वेदसराकार्यो । सपूर्णकादशीयत्र प्रभातेपुनरेवसा ॥ तत्रोपोप्याद्वितीयातुपरतो द्वादचीयदीति भृगुवचनात् । संपू र्णेकाद्दशीयत्रप्रभाते पुनरेवसा ॥ सर्वेरेवोत्तराकार्यापरतो द्वाद-शीपदीति नारदयचनात्।संपूर्णैकादशीयत्रप्रभाते पुनरेयसा॥ तत्रोपोप्यापरापुण्यापरतो द्वादशीयदीति गारुडवचनात्। ए-

कादशी विष्णुनाचेत् द्वादशीपरत स्थिता ॥ उपीप्याटादशीतः ष्र यदी ब्हेत्यरम पद्मिति वासहपुराणवचनात् । संपूर्णकादशीः यन प्रभाते पुनरेवसा ॥ वैष्णवीचनयोद्द्यांघिदकैकापिदस्य-ते । शृहस्थोपिपराकुर्यात् पूर्वानोपवसेत्तदा ॥ पूर्णान्येकादशीन त्याज्या वर्धते द्वितययदीतिसमृत्यन्तरवचनाच । एकादशीयि-ष्णुनाचेवृद्वादशीपरन स्थिता ॥ उपोप्याद्वादशी तत्रयदीव्छेन स्परमपद्मिति पाराहपुराणयचने । एकादशीमवेतपूर्णापरतो द्वादशी यदि ॥ पकादशीं परित्यज्य द्वादशीं समुपोपयेदिति उ भयवृद्धिमतिपादकस्मृत्यन्तरवचने । संपूर्णकाददीयत्र हाद॰ इयां वृद्धिगामिनी ॥द्वाद्दयालड्यनकार्यं नयोद्द्यांतुपारणमिति नारदयचने । यकादशीकलायासायेन हादश्युपीविता ॥ तुल्य क्रतुशतस्योत्तत्रयोदस्यांतु पारणमिति विष्णुरहस्यवचनच-यथा पकादस्या कलादियुनाया हादस्या केवलहादशीशस्य प्रयुक्त तथैव आदित्वोदयवेलाया आरभ्य पछिनाडिका। सकी-र्णकादशीनामत्याज्याधर्मफले सुभि ॥ पुत्रपौत्रप्रवृध्यर्थे हादः इयामुपवासयेन । तत्रवनुदात पुण्य घयादृदयांतु पारणमिति गायडपुराणवचने ॥ एकादशी भवेत्पूर्णापरतो द्वादशी यदि । तदाह्येकादशीत्यत्का द्वादशीं समुपोपपेदिति स्वन्द्पूराणव धने । एकादशीयदापूर्णापरतो हादशी भवेत ॥ उपाप्यादाद-

शीतप्रतिथिवृद्धिः प्रदास्यतद्दति तिथि वृद्धिप्रादारत्यप्रतिपादक कालिकापुराणवचने । पूर्णामवेद्यदानन्दाभद्राचैव विवर्धते ॥ तत्रोपोप्यातुभद्रास्यात् निधिवृद्धिः प्रशस्यतद्दाते गारुडपुरा-णवचने एतादशान्यवचनेषुच द्वादशीशब्द स्वर्लीकादशीयु-फद्वादशीयाचकः नतु केयलद्वादशीयाचकः आदित्योदयवेला-या आरभ्य० संपूर्णां० पूर्णां० तिथिवृद्धिःप्रशस्यतद्त्यादिवच-नस्य पर्वेक्जार्थस्य संमवात् नचेदेकादशीविष्णौ हादशीपरतः स्थिता ॥ उपोप्पेकाद्दातित्रयदीब्छेत्परमपदमिति नारदयच॰ नानुसारात्। <u>श</u>ुद्धायदासमाद्दीनासमाक्षीणाधिकोत्तरा॥एका-दंशीमुपत्रसेन्नशुद्धां यैष्णवीमपीति स्कन्दपुराणद्यवनात् । एका दशीनलम्येत सकलादुादशीभवेत् । उपोप्यैकादशीविद्धाऋ-पिरुदालको प्रवीदिति भ्रष्टप्यश्रद्भवचनेन परतपकादस्यभावे-

विद्धाया अप्यद्गीकाराच॥ एकादशीक्षये विद्धेकादश्युपवास-विधायकादस्मादेवऋण्यश्टङ्गवचनात् । एकादशींदिशायुक्तां-पर्धमाने विवर्जयेत् ॥ क्षयमार्गिस्थतेसोमे फुर्वातदशमीयुता मिति भविष्यत्पुराणवचनात् । एकादशीभवेत्काचिद्दशम्या द्वितातिथि ॥ वृद्धिपक्षेमचेद्दोषः क्षयपक्षेतुपुण्यदेतिविष्णुर-इस्यवचनाद्दि एकाद्द्यीयदालुप्तापरतो द्वाद्दीमचेत् । उपो-भ्याद्वादशीतत्रयद्गिच्छेत्परमांगतिमिति व्यासवचनस्यापि ए-

कादशीयदालुसाछिष्टाखण्डितादिनद्वयोपिपूर्णान मवातिपूर्वदिः नेउद येदराम्याः सत्वात् उत्तरोदिने उदये एकादृश्याः स्वल्प-त्वाचतन्नतद्गा द्वादशीस्वल्पैकादशीयुक्ता द्वादशी उपाप्यानतु पूर्वा अनुप्तिर्तिछत्वार्वाददशार्थस्य स्वीकाराध । किञ्च महा-शिवराज्याः आश्विनशुक्कपविषद्धामाविद्धायाराष्ट्रमङ्गमहा• पातकादिजनकत्वनानिनिविद्यत्वेषि अधिद्वाया असंगवे अमाधिक वयया स्वाकियते निविध्यन्तरंतथैव पकार्द्यादशः मीविद्याया अतिनिविद्यत्वेषि गुद्धाया असंमय अविशेषेणवि-द्धाप्रहणप्रतिपादकपूर्वीकयचनैदैशमीविद्धाया एव प्रहणी-चित्यात् सर्वत्रेकाद्शीकार्या हादशीमिथितानरैः । प्रातमेवत् मावाभृत्यतोनिस्यमुपोपणमिति भूष्यश्टङ्ग वचनेनापै खण्डति-थी सर्वत्रस्यकृत्यादी हादर्शयुता एकादशी प्राह्म नतु केव-सद्वादशीत्पर्यस्य प्रतिपादनात् ॥ शुद्धैकादशीसंमयसंदेहे॰ विदेकादश्यपवासापेसवा शुद्धहादश्यपवास पववरः । उपोन व्याद्वादशी शदाद्वादश्यामेवपारणम् ॥ निर्गतायांत्रयोदश्यां कलावाद्विकलापि या। द्विकलायांतुर्वार्थ्यांपारणंयः करोति-हि । तामुपोष्यमहीपालनगर्भेविशवेनरः इति हेमादिपृतमः विष्यवचनात्। विवादेषुतुसर्वेषु दृषादृद्यांसमुपोपवम् ॥ पार-जहित्रयोदस्यामाश्चेयमामकी सुनेहति मार्कण्डेयुत्र गुस्नसंयादाये -

( 9 )

त्यलम् । तथाच शुद्धाविद्धावा एकाद्द्यवेवप्रहस्यवस्यादिभिः यधाशास्त्रमुपोप्या नतु एकादशीक्षयादी केवलद्वादशीतिसि-

द्म ॥ पक्षपातं परित्यज्यविचार्यकृतवुद्धिभिः।एकाद्द्रयायिवे-र्मन श्रीलक्ष्मीरमणोविसुः ॥ श्रीयतांस्विलोकस्य इातनोतु च °

शाश्वतम् ॥

यन्नामाविहितंपरात् तेनात्र्ष्टेयमाद्रात्। गविशेपाद यद्विद्वितं तत्सर्वेधितिपद्वतिः 🛭

## श्रीजयसश्चित्रजन्त ॥

## ॥ एकादशी परामर्शः॥

सर्वेयतानो संपूर्तिर्थे।स्मस्तस्मैपरातमने । शेरहण्णाय महात्तसम्बद्धारताय ते नमः ॥ १॥ स्राधमाङ्के प्रतेकिचिमित्त्यसर्यार्थसापनम । निर्णायते सुष्णतुष्ठयैकृष्णानन्देनभिभुणा ॥ २॥

भ्रवेषात्रशीयसंपराष्ट्रयते। प्यादशीनामफालविशेषादश-भीद्वादशीमप्यमत शुद्धः ॥ यसंतामभोजनं तद्भावधा। शारद-मिक्कारिणपर्यवमानं फालयकरपनं शारद्भवाद ॥ विभिवपर्यनं शार्यस्तिस्वः प्रकृतमंभारशीयतं भोजवानिवृत्तिभोजनीभय-कृपं विष्णुदेशमानं वैष्णपिपयामं तत्वश्रणमाभिद्धितं पथा। प्रमापदमापकोद्धर्ये या समुपारियतः॥ वैप्योदर्शीत्मेवासस्वाद्य-देशिसिस्तविष्णवी ॥ स्ति ॥ अत्रवाष्ट्ये द्वार्थ्या पर्च्छपात्रया स्ट-श्रधादमाभिद्धितं तप्रअन्द्रश्चापेशणात् । नेकाद्दर्शिस्यविदितं विचिः ॥ योगस्यज्ञेस्सयैष्णवर्ष्यक्षस्यण्या । यस्यवैष्णविद्धान् स्तिसवैष्णवद्दत्यपरम् ॥ चैष्णवीदीक्षासंन्यासः॥अत एव द्वेरू-पेवासुदेवस्य चरं चाचरमेव च । चरं सन्यासिनां रूपमचलं प्रतिमादिकमिति दीक्षामात्रेण विष्णुरवमतष्वपाञ्चरात्रादि दीशितोपिसमिच्छति विजानघाधमकमम्॥ यदिमन्यते तयेव दीक्षयायैष्णवत्वं तर्हिकरोतु यतिसंमतामेकादशीम।परंतुगार्ह स्य्यादतिवृत्तोगृहस्यवाक्यविषयतां नातिवर्तते ॥ अस्य प्रतः स्याश्रमायलम्बनप्रवृत्तेः । नतु कथंवैष्णयः सन्यासीविष्णुरूप-बादिति चेटूपं विष्णोः साधकात्मातद्वत्वाद्वैष्णवः कोत्रविवादः॥ गृहस्यद्रह्मचारिणौसामान्यलक्षणसंपन्नौ गृहस्यशब्देन व्यव-हियेते । व्रद्वाचारिणस्तत्साधितात्रस्यामित्यात् ॥ निद्दत्तिधर्मै-निष्ठः सन्यासीयैष्णवशब्देन । तथा गाईस्व्याश्चितृतः सन्यास-मप्राप्तोदीक्षाविशेपदीक्षितो वानप्रस्थः प्रसिद्धः ॥ तथानैष्ठि-कत्रज्ञचारिपुवैद्यानसाद्यांचानप्रस्याः प्रसिद्धाः पुराणेपुतेसर्वे॰ निवृत्तिपरायणाः वैष्णवा ब्यपदिइयन्ते । तथाविश्रवापिश्राप्त-निवृत्तिधर्मासापि वैधव्येन दीक्ष्यतेऽतयवनगेहिनी॥ तस्मादा॰ श्रमभेदाननतिरुङ्घ्यनिजॅतब्यैकादर्शा । तथाच चत्त्वारोऽधि-कारिणः ॥ गृहीयनस्रोयतिर्विधयाचेति । पप्त्रधिकारिपुप्राप्ते-ऽस्मिन्यतेद्वीयेघौदश्रमीकृतौ अतप्रतिचन्धायरणोदययेघःसूर्योन दयवेधक्षेति ॥ स्पाद्यवेधोदानवानां मूरकर्मणामः । उद्योप-

रिविद्धा तुद्दास्यैकाद्द्यी यदा ॥ दानवेश्यः भीणनार्थ दत्तवा न्पाकशासनहति ॥ अरुपोदयवेधः परिशिष्टरतरपामः॥ स ६ वैष्णवानामवैष्णवासां समानः । यथा दशमीद्रे भवेशयाद्वारः इयां पारणं घटेत तथेतद्भतमाचरितव्यमिति शाखतात्पर्यमय सीयते। यधुमयं नघदेतनदायिद्धायामेघ वर्त पारणंद्वादश्याम्। यदि ततः परेषुद्वादशीलेशस्तराधिद्वात्यत्का लेशमाश्रायामे॰ काद×यां मतं लेशमात्रायां द्वादश्यां पारणम्। यथा पूर्वदिने स् र्थस्यारणोद्येदरामीसंसमाहरामीत्वं तथास्थरपरादिकारः शीर्र्वद्वादशीत्वं चैतद्वतीपर्यागितत्॥ पञ्चमहायशामामय न्तोपसंहारम्तुनिर्मृलायावदिनस्य यताद्वदादशीस्वादेकादशीः धत्। सत्यामेवंष्यवस्थायां परापरवैष्णवभेदेनाश्रमभेदम्केनण्य<sup>०</sup>. बस्थाच्यतेवतम्।यबहुर्णामर्थविपादकार्लीपं वतनिष्ठत्वं वैज्यवः र्खतश्चसमानं चातुर्थणिकचातुराथम्यंपञ्चोपासकानाम्॥ यथ निवृत्तिदीक्षाचर्यसम्यासोनामदितीयं सक्षण तथपञ्चोपास कसाधारणं ब्राह्मणासाधारण च । कोदीक्षतो भवेदगुरूव स्क्षणेन ब्रांह्मणेतरः॥ यद्मपाञ्चराषादिदीक्षावत्व वैष्णवत्यः मिति लक्षण तक्षिन्दोपळञ्चेरश्रीतासाधारणस्।यदि नाद्वीकिये समिन्दितत्व सर्दिचातुर्वण्यसाधारणम् ॥ पर्वच कामानधिकारिः त्य वैष्णवत्य पर तदीधकारित्यमपरामिति पर्यवासितसमाम

निष्कामाचरणीये वते एकादम्युपोप्येस्युत्सर्गः । विद्वानोपो-प्पेतिनिपेघः॥ पारणायद्वाद्दयमावेद्युद्धायाथसमवे विद्धाप्यु-पोप्येतिप्रतिप्रसवः। शुद्धायाः समवेद्वादृश्यमावे वैष्णवेन नि-ष्कामेन विद्धा नैवोपोप्योतिनियमः ॥ वैष्णयोयतिर्वनस्रोविधः धाच । सत्येवम् ॥ दशम्यनुगतायत्रतिथिरेकादशीमवेत् ।तत्रा-पत्यविनादाश्चपरेत्यनरकव्रजेत्॥ इत्येव जातीयकानि वैधनिपे-धोत्सर्गवाक्यानि विद्धाप्यविद्धाविश्वेयापरतो द्वाद्शीनचेत् । भविद्यापिचविद्यास्यात्त्परतोद्वाद्दशीयदीत्यनेनैकवाक्यता प-न्नानि वेध सकोचयन्ति प्रसारयन्ति च ॥ तथा च विशिष्टोर्य पारणयोग्यद्वादद्यीयुतैकादृश्युपोप्येति । अत एव द्विरपृगेका-दर्शायत्र सत्र सनिहितोहरिः॥ तामेवोपवसेत्काममकामोविण्यु-तत्परइत्येवजातीयकान्येकादद्यीक्षयवचनानि चरितार्यानि । पतान्येवविद्यानिपेधवाक्यानि विधिवचनैरेकादर्शा<u>म</u>पवसेन्न-कदाचिद्तिकमेत् ॥ एकाद्शीसदोपोप्यापसयोः शुक्ररुण-योरित्यादिभिरेकवास्यतापन्नान्यविद्यैकाद्द्यानित्यमुपोप्येत्यर्थै॰ मभिद्धति । तथाच वाक्यद्वय द्वाद्शीयुतत्वाविद्धत्विधिः पणाभ्यामः॥अतप्य संपूर्णकाद्द्यीयत्रप्रभातेपुनरेवसा।सुप्यते द्वादशीतस्मिषुपवास कयं मवेत् इति सन्दृह उपपद्यते ॥ अन्यतरियद्रीपणव्यभिचारात् । संपूर्णस्वमुदयद्वयव्याप्तिम

रवात् ॥ अविद्धात्वादुत्तरदिने प्राप्त परन्तु पारणयोग्यद्वादश्य-भाचात्पूर्वदिनेप्राप्तमित्यर्थे । आदिस्योदयधेलाया प्राडमुहर्च हुयान्विता ॥ पकादशी तु सपूर्णाविद्धान्यापरिकल्पितेतिप्रश स्ततमसपूर्णत्याङ्गीकारे सदेहानुःथानप्रसगात् । एव सदेही पपत्तायाद्य ॥ उपाप्येद्वेतिथीतत्रविष्णुप्रीणनतत्परै । इति सा मान्यतः प्रोप्तेऽचिकारभेदेनव्यवस्थामाह॥ निष्कामस्तुगृहीषुर्या दुत्तरेकादशीसवा। प्रातभैवतु अमावाद्यादशी च द्विजीत्तमीति॥ निष्कामोग्रहीन्युपल्क्षणवनस्वयतिविययवानाम। यस्माद्गृहित्व निष्कामत्य च समानाधिकरणमनुषपत्र तस्माद्गृहीतिकाकुर धिकारभेद्रयोधनाय॥ नतेया सूर्यस्पर्शनियमोहाद्द्रया स्योद्ये भवतुःवावातेर्गं सा हादशीत्वर्थं प्रवेवस्यवस्या याक्यान्तरेवा॰ क्यह्रवविषयत्यात् । प्रथमेहानि संवूणाव्याच्याहोरा संयुता ॥ मान्द्रयांच तथातातद्यवेषुनरेवसा॥पूर्वाकायामृहदर्थस्मुयति॰ भिद्योत्तराविमो ॥ प्वादशीविष्ट्रसाचेन्दुहरू लोविशेयत ॥उ॰ त्तरांतुयति द्वयांत्यूवांमुण्यसेद्गृही।यतिरित्युपलक्षण निष्का मानाम ॥ पुन प्रभातसमय घटिनेकायदा भवत्। अत्रोपवासी विहितो वनस्थस्ययतस्यया॥ विघवायारचत्रत्वेव परतोद्वाद्दरीान॰ चेत्। अधिवारिचिद्येपेवेधसकाचीक्राद्यीचिस्तारइति तात्प-र्थम् ॥गृहिणातिष्यन्ते ट्वाद् इयां पारण चनस्यादीनामुलरदिने द्वादस्याम् । अतपय पारणाहे न लक्ष्येत द्वादशीकलपा-पिचेत् । तदानीं दशमीविद्याप्युपोस्पैकादशीतिर्घारित यचने गृहस्यपुकामाधिकारियुचरितार्थम् ॥ यदिकलामात्रमपि-सातदापरेच प्राप्ता सर्वेपाम । वेघामावेपूर्वेव सर्वेपा प्रति-थन्यामावात् ॥ उदयात्त्राग्यदाविष्रमुहुर्तद्वयसंयुता । संपू• र्णफादशीक्षेया तथेबोपवसद्गृहीति न विधायक तथेवेतिनिय-मेगातयात्वे प्रतामायप्रसङ्गात् ॥ तस्मात्र्घवस्थाप्रयोजकं तपूर्णत्वंस्यंग्रयस्पशंकपम्।पूर्यदिने विद्यत्वादुत्तरदिनेद्वादश्य भायात्त्रपृत्ताव्ययस्या ॥ द्वाददी कामं पूर्यित मोक्षमेकाद॰ शाति तत्त्वमधिकारिनिदशनात् । ननूचरिनेकथं द्वादशीति चेत्स्परपद्मामायज्यरणस्पद्माददामीयत् । अतप्य दिनत्र-पातमकत्वं संपद्यते व्रतस्य ॥ व्यतिनां द्वादशीतरेपांत्रयोदशी । त्तस्माद्धिकारभेदेनचेषसंकोचियस्तारापितिसिद्धमः॥ अतप्ष पारणयोग्यत्वविदीषणं संगच्छतेऽधिकारभेदेन योग्यत्यसिद्धैः। म सूर्यस्पर्दानियमस्तेषां निष्यामत्याद्भताचरणमित्रकारघोत॰ नाय ॥ नन्तरिनेषर्थं पारणसंभवः पारपोमरपेचैयतस्थालं व्यापिनीतिथिरिति नियमात्स्योदयात्त्राक्ष्पारपाऽसंभवात्स-क्त्याविमतिबन्धानुद्वयोत्तरं माद्दयमापादिति चेत्सन्यासिबिन धववारप्रतिबन्धेवि गृहिष्ट्रतपञ्चमहावहोत्तरमेव पारणसंभवा-

द्वनस्थस्यस्याधोदस्तुकार्मीपसंद्वारः सोपिपरतन्त्रः । पपनिष्काः मगृहस्यो योवनस्यः ॥ पाञ्चरात्रादिदीक्षावतामपि गृहस्र-स्वेनकर्मीपसंहारप्रसङ्गः पूर्वदिनाधिकारातः । नतु दशर्मावेष संयुक्तोयदिस्यावस्योदयः ॥ नैयोपोप्यं वैष्णवेनतिहैनेकाद्-शीवतमिति पाञ्चरावादिदीक्षावतोवैष्णवत्वेनोत्तरिक पव प्राप्तमिति चेदीतद्वैष्णवर्ववतेविषयः फित्वाथमाः। नन् पस्प धीक्षास्तिवेष्णवीनि वाषयान्तरेलक्षणसमाम्नानारपञ्चरात्रावि धीक्षित प्ययेष्णयदास्य ार्थ हाते चेक्षेतलक्षणमेकादधीवते तयम-योजकमतप्यतद्विमकारिकायां रुक्षणमाह स्कन्दः ॥ समा-रमासर्वजीयेषुनिजाचारादविष्टतः । विष्वपिताविष्ठाचारः सहिवेष्णव उच्यत इति तबारक्षणं सन्यासिनि धनस्ये वा घटते॰ मान्यत्र ॥ विष्णवर्षिनाधिलाचारत्वमेवसंन्यासः ॥ किंच वि-क्षेकादशी धैष्णवेन नोपोष्येतिवचनं परापरसाधारण्येन नियेथं यक्ति तहा सफामेन सफामत्यं निष्कामेन निष्कामार्थ पालनीयमिति पाशायिते व्यवस्थोत्ता सकामस्य वेघसद्वीची-निष्कामस्य द्वाद्शीधृहिरप्यङ निष्कामत्वात् इति व्यवशार्थः प्रकरणार्थक्ष । तस्मादत्रयचने घैण्णवः परः परिशिष्टः ॥ अत-एवात्र प्रकरणे गृह्व्योयतिविधवाचेतिषनस्य इति चाश्रमना-मानि निर्दिशानि तस्मादाथमनिमित्तीवैष्णवीवप्रकरणे।कौय-

माश्रमप्रकरणेपाञ्चरातः प्रविशति नवर्णाधमवचनेषु शृति-स्मृतियुराणेषु तस्यनिर्वाहः स्यादितिहासेषु । नवैष्णव-त्वमाथममाच्छादयति पिण्डलोपत्रसद्वात्। आथमनिमिचोहि-पिण्डः ॥ विद्धांनोपवसेत्पारणयोग्यद्वादशीसंबद्धामुपवसेदिति षाभ्याभ्यांझीणायामेकाददयां मते प्रतिवद्धे सर्वाधिकारियु वे-धसकोचोगत्यन्तरामावात्।अतपवद्विस्पृगेकादद्वीयञ्च तत्रसः मिहितोहरिः॥ सामेवाययसेत्काममकामोविष्णुतत्परः। यकाद-र्शान लम्पेत सकला द्वादशीमपेत्। उपाप्यंकादेशी विद्वा ऋषि-रहालफोप्रवीदिति चरितार्थम ॥ पूर्वदिने विद्यत्वाहुत्तर्रदिने दाददीसयद<u>्य</u>द्वेकाद्य्यमायातुक्तवचनद्वयस्यावकादाः पेयवाक्यं यस्परिति केचित् ॥ हाद्द्रीवाक्यं यस्परिति के-चित्। तेन मतमेदावंदान्ते । द्वयारेकवाक्यत्व द्याखाधंएक विषयत्वात् ॥ तथाच विद्वांपारणयोग्यद्वादद्वासंवद्वासप्यसं दित्पर्ये पर्यवसन्ने वेथसंकोचो वेदिवच्यो न हादशीविस्तारोवे-धस्य द्वाददयधीनत्वादिति तात्यंयं यचनद्वयस्य । तयाच दाददीपारणान्तमेतद्यतमित्यवगम्यते ॥ अतप्य दिनश्यमृते देषि नोपोप्याददामीयुता। सेघोपोप्यातदापुण्यापरतधात्त्रयोद-रीतिहेतुयचन चरितार्थम् ॥ यदि कथमपि न मेपघते द्वादर्शा तदा विद्वारमुपोष्वेलर्थः । एकादशीक्षयेसर्थं द्वादशीक्षये स-

पकादशी तु सम्पूर्णां विद्धान्यापरिकव्यिता। परिकव्यितेति हा दर्शामनुरुष्याधिकार च येथसङ्कोचियस्तराज्याम् ॥ धतपव पूर्वविद्धा न कर्तव्या पष्टचेकाद्दयथाष्ट्रमी । एकाद्दर्शित कुर्वीत-क्षीयते द्वादशीयदीत्याह ॥ अधिकारिविद्रोपस्य द्वादहवांपाः रणामावमसङ्गादित्त्यर्थः।अधिकारिविशेषस्तुनिर्विवादोधिण रभेदादेवयोग्यत्यसिद्धेर्जादृदयाम् ॥ परतोद्वादृशी नचेदित्यस्य धाक्यशेषोयम् । परतोद्वादशीयदीत्यस्य धाक्यशेषस्त् ॥ सम्पू र्णकार्द्शी यत्र प्रभाने पुनरेपसा । तत्रोपोप्या वितीयातु परती 'द्वादद्वीयदीत्यादियचनकद्दस्थात्मासर्वसाधारण्येन द्वितीयदिः में मत विधत्ते॥अतएव सम्पूर्णकादशीयत्रप्रभाते पुनरेवसा॥ वै॰ काचीच अयोददर्गं घटिकेकापिहस्यते। गृहस्योपिपरांकुर्यातपूर्वी-मोपवसे सदा ॥ पूर्णाप्येकादशीत्याज्या घर्षते द्वितयं यहाति स्ह-स्यन्तरम् । यतदेवानुरुष्यसर्याण्युमयदृद्धियचनानि चरितार्या-नि ॥ पूर्वदिनस्य चित्रस्यादित्यर्थः। अत्र प्रकरणे सम्पूर्णकाद्दी-यभ द्वादस्यो पृद्धिगामिनी॥ द्वादस्यां लङ्घनकाँय भयोदस्यांतुः पारणमिति वचने द्वादशीत्रयोदशीशन्दाबुदयसाक्षिध्यात्मर्रः त्तो। यस्तुतस्तुसूर्योदयन्याप्त्येकादशी द्वादशीतिवसन्यमः तथापियां हादर्शी वेरिसतामेकाद्शीविदि या वयोदरी तांद्वा-

द्शीमितियोधनाय । प्तेन तत्कालनियमः परित्यक्त. र्तीर्थपारणे चरितार्थोवा॥ अन्यथा त्रयोदद्मीस्थाने द्वादशीतिवक्तव्यन्तथाद्वार य इशोत्यानयकादशीतितत्रच्चपरदिन इति विशेषण देयम् । तस्मा ल्लाधवादुकी द्वादर्शात्रयोदरशिशब्दी तदा नपञ्चमहायक्षाना-मुपसहारोत्त्यन्तमः । सर्वस्यास्तिषेरदयब्याप्ततिथिरूपत्वमि-रयुत्सर्गात् ॥ अतप्रवोदितहोमिनांनापराघः । तत्कारुनियमा-म्रहस्तुतीथेपारणे चरितार्थः॥ तथाचेतित्सद्धम्। अविद्धायामे॰ काइद्यांपरतो द्वाद्स्यांसर्थेवामेका । विद्वायांपूर्वदिनेपरदिने लवमात्रायामेकावस्यांतत्परिवेलवमालायां दृादश्यां परेषुः त्रपेपाम्॥पकादशीक्षपेविद्याच्येकैय सर्वेपाम्। हुादशीक्षयेसात विद्रवृद्धैकाद्शीयोगे सकामानां पूर्वा तिष्कामानामुक्तरा। झवि-क्षिकादशीवृद्धीसत्यपिहादशीक्षये सर्वेषामेकापूर्वेच ॥ द्वादशी-मात्रवृद्धिस्त्वनिर्णयाङ्गम् । अत्राधिकारिणः सर्वेप्याश्रमिणः। मन्येकाद्शीसये पकाद्शीयदा छता परतो हाद्शीभयेत्। उपो म्पाह्मवशीतवयर्शिब्छेत्परमांगतिमिति परिदेनेप्राप्ते कथं सर्वेषां पूर्वे ग्रुरितिचेदेकाद्शी नलक्ष्येत सकला द्वादशी भवेत्॥ उपोप्ये कादशीविद्याऋपिरुद्दालकोव्रवीदितिवचनान्तरातुरोधेनालुपे-तिच्छेदे सर्वसमञ्जसम्।पाञ्चरात्राणां व्यवस्था पञ्चरात्राद्यम-म्तस्या ॥ न तेपांमारः श्रुतिस्मृतिषुराणेषु । नन्याथमित्वातप्रयेश

इति चेदाश्रमध्यवस्थयाऽवंगन्तस्य कितयानंकीर्णतया॥ मन्यत्र-प्रकरणे चैष्णवशम्दोव्यर्थे इति चेश्र । चनस्थादिसट् प्रहार्थस्वात्। अनपचादगरङ् ॥वैश्वानसारागमो कर्दाशौभातोहिबैणाव इति। पेकानसायालचित्याउदुम्थराः केनपाचातरशनाश्रमणाइत्याद-यो यनस्याः कुर्दाचको बहुदकोहंसः परमहंस इत्यादयो यतयो ययाधिकारं निवृत्तिदीक्षा दीक्षिता वैष्णवा इति तद्याः। नतु रक्षणद्वयंव्ययमिति चेदायकाद्यीश स्पत्रेतसरीणाव इति मत-' मुख चैष्णयायं सर्वे साधारणं दीक्षामुलं धनस्थयतिनैष्ठिक विश्ववासाधारंणम् ॥ अतप्य पृथक्षुत्व पूर्वामुपवसद्युहीति विश्वसे सामान्यलक्षणमयलकाय । दीक्षितस्य वचनविद्योपे पै-मणबदाब्देनोपादानं सचनविशेषे पृथगुपादानं चनस्योयति विधवेति॥ अनेन नेष्टिकोप्युपलक्षितः । सामान्यलक्षण हौकिके धीक्षालक्षण शास्त्रीयम् ॥ लौकिकलक्षणसंपन्नोब्रह्मचारी गृह-स्याच्यवस्थया तिष्ठेत्। अतपवात्र प्रकरणे ब्रह्मचारिनामापि न श्रतम्॥ सस्मात्परापरवैष्णवभेदेन सकामनिष्कामादिभेदेनधाः ऽधमावलंबिनी व्यवस्था सिद्धा । धरिवेधेपरेखरेकादस्यां ततः परेद्युद्वाद्देयां च सन्देदस्तदार्थसिद्धनिर्णयमाद प्रद्युसोमार्के-, बहेर्यं प्रति ॥ यथा । विवादेषु तु सर्वेषु द्वादृश्यां समुपोपणम् ॥ पारणं हि अयोव्ययामात्रेथ मामकीमुन इति॥ सर्वेषु नान्यतम

भिव और विश्व स्तोंन। विसको ' सियानी नगर निवासी स्वामी बीघानंद गिरिजी ने बनाया। चौर ल:ला तुलसंदास विरमाणी के दान मे रांय साहिब मुंघो गुलाविंह . रिएडमनंज के मुफीद-पाम प्रेस लाहीर में कुपबाया ॥ संवत् १८५८ 中华中华中华

डी पूर्ण मदः पूर्णमिरं पूर्णात्पूर्ण मदुन्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पर्णमेवावशिष्यते ॥ १॥

ची'शांति शांति शांतिः॥१॥ व्रह्माणमथविष्णुंच शिवं गणपतिं तथा। श्रम्बिकां शारदांचापिवन्दे विद्योपशांतयेर

अय शिवस्तोच प्रारंभः॥

वा यांतिः यांतिः यांतिः॥

- डोंसटाधिव सटाधिवसमनदरव सरो॥

मेरोवेरक्यो' देर एती करो॥ त्री गणपति गंजानन गणेश हैं तूं ही । जोमतारिडीका सिडेशहैं तुं ही ॥ तृहीं कष्ट संकट हरण-

सिडेशहें तूंहीं॥ तूहीं निष्ट सेनट हरण-हारहों में श्रांनिन खड़ा तरदरनार हो।।

मदाशिव सदाशिव सकत दुखन्रों। मेरी वेरक्यों देर एतीकरो ॥ १ ॥ तुमः प्रज्युत पुरुष गादि ग्रवनाधिहो। स्वयंजीत घटघट मैं प्रकाशको। चैगुण्य शक्तिते ब्रह्मा विष्णु इरो। चैगुर्य मायाते सकल स्पिटकरो। सदाशिव सदाशिव समलदुख हरो। मेरी वर्षक्यों देर एती करो॥ २॥ तूं ही चंद्र सूर्य तुं ही म् अकाश। तृही तारामंडल तृही घ्रवप्रकाश।तृही वायु अग्निते पानीकरी तेरीमहिमा बानी न जानीवरी । सदाशिव शदाशिवः ॥ ३॥ तेरानाम संकटहरण वि श्वनाथ। पैदा पाल संहार समतेरेशाथ। मित्रमृतिदायिन कृपासागरो । मत्रकान करनेको छनियागुरो। सदाशिव सदाशिक

॥ ८ ॥ येदमंसार सागर दुखोंका समाज । तेरानाम सागर मैं भारी जहाज। तेराना-म नै कोट पापीतरो । मैं ग्राजनकी वेरी क्यों देरीकरो। सदाधिव धदाधिव सक्त दुखन्रो। मेरी बेरक्यो'देर एती करो॥५॥ तूची मत्स कूमें वर) हाकास्वरूप। नरसिंद वामनचोपरशुराम रूप। तूची राम कृष्ण वोधाकविकाची।भगतचेत अवतार वीवा करो। सदाशिव सदाशिव०॥६॥ जोवाम न की मिता बिलको छता। श्रीरामकर मत रावनको दला।कृष्णे भत्तकर श्रमित वल घरो।मारयोकंस शिशुपात कंसीवरो।सदा शिव सदाशिव०॥ ।। तृशंकर विश्वंमर महादेवजी। सभी देव दानव

तेरीमायाते चार खानीवरो। करे लख चौ-रासी जीश्राज्नसरो।सदाशिव सदाशिव॰ ८॥ सतीकानीया दचप्रनापनपिता। उसी यज्ञ निरादर भिनोका किता।कट्योमोस घड उसपै बनारा घरयो। जो उस्ततकारी

उसने तुम इस पड्यो। सदाशिव सदाशिव ८॥ सिमानेने नाईथी पुची अन्प। मसं

माया प्रगठी सतीका सहप । उसी ने

कीया ध्यान तुमरा हरो। तवी चै वराती ना गिरना वरो। सदाशिव सदाशिव ॥

१०॥ मलेख बटना गिरिलाने वालककीया खडा हारे भिवको न ग्राने दोग्रा। कटेयो

स्रीस नव सुनकारे गिरिजा रोड़। तबीतुम न्वाइस्रो गनाननवरो । सदाधिव सदा-

शिव०॥ ११॥ **स्रीनो निम्राए कमन**फुन चनार । ने। नाम नौ' सौ निहंनवे' इंजार। घट्यो एक जबनेच पंक्रज धरयो। सुदर्भनदी छो इरि प्रजापति नरयो। सदा-शिव सदाशिव० ॥ १२ ॥ चिपुरदैत्यें।ने

जन दुखाएथे देन। दुखी ही भरण स्नामरे तेरी सेव। चिपुरमार वाणन से वीएपरी। तेरानां चिपुरारि तवतें पखो । सदाशिव

सदाशिव॰ ॥ १३॥ जो मनमधनेकी आधा तुमसो विरोध। की श्रा भस्म उसको तुमारे क्रोध। रती हो दुखी ऋषुकारावरो॥ तवी

तुमकत्त्यो ना प्रदुग्नवरो। सदाभिव स-दाभिन ।। १८॥ नोमती तुमारी करीथी

नुवेर। उसीको खनाना दिश्रा गिरसुमेर।

मंडारी नुठारी कीया वहुहरी। महाराज **रून उस पर घरो। सदा**शिव सदाशिव०॥ १५॥ जो रावण ऋसुर तेरी पूजा करे। द-थो सीसकाठो तेरे आगे घरे। प्रसन्होदी-भा तुमने उसको वरो। असुरराज लंकामें जाकर करो। सदाशिव सदाशिव०॥ १६॥ जो रावण रघतमकी सीताचरी। तबी ची दुखी राम पूजा करी। इनूमानद्वप उसकी रचा बाबो। तेरा नाम तवते रामेश्वरपाबी। सदाशिव सदाशिव०॥ १७॥ जो गोकर्ण. को एक चंडाली गद्र। उसी को किसीने निज्ञपनी दद।वैह्मषीयोखाय्ना लिंगपर

परयो।तबीतुम मुक्तदीनी उसको वरयो सदाधिन सदाधिन ॥ १८॥ जो फंधिन

गयोवनं में भूगमारने । जगांचारपैहिर रात निजकारने।मारेडनांडसननितपंत्री माडेयो। गिडीनिंगपै तुमप्रसन्होपहेंगो। संदाभिवं संदाभिव सकावदुखं हरो॥ जोधीमंतनी कां डुवायामतार। उसीने तेराव्रत रखासीमवार । खुवातुमलिग्राद्रखी चंद्रोगेंदवरो । सदातुम भगतपान रचा-केरो। संदाधिवसंदाधिव०॥ १६॥ समुद मणन लागे दानवतेदेव। निकाले चौदां रत्नं नरतेरी सेव। जीनिनालीगरल देख मांगेसुरो। तबींतुमने खाबीया उसकी वरो। सदाभिवं सदाभिवः ॥ २०॥ खाइ-पा जैहरकों तबम्योनीलकंठ। मगतहेत चीवानरी नंडमंड । सदांतुम दयावी नृपा

त्तो इरो। मेरीने रक्यों देर्एती करो। सदा श्रिव सदोशिवसकलदुखहरी। मेरोवेरक्यो देर एती करो । जोपूष्पदंतथा एकगंधर्व

रान । चुम्रा श्रापंखसको खोड्मा समममा-ज। होइस्रा दीनतव महिमां तेरीकछो। दी ग्रा सकल समाज उसकोवरी। सदाशि-

व सदाग्रिव०॥ २२॥ जीसीरु सोमनाय मचारेव चो।जो श्रीशैनवासी मनकारजन वरो। महांकाल उजैनमैं तुमहरो । जो

संकारमे लिंग ममलेश्वरो। सदाशिव स-

श्वरो। जोडाकनदेश भीमार्शकर वरो।

जोकाशीपुरीलिंग विश्वेशवरो। नदीगौतमी लिंग चिंबकोश्वरी। सदाधिवसदाधिव०॥

टाणिव ॥ २३ ॥ जीकेदार स्वामी हिमाले-

दारक वनेवैठे नागेश्वरो। चितामूमीतारी वैजनायचे। शिवाचेमुचक विंगदृशमेश्व रो। सदाशिवसदाशिव०॥ २५॥ गिनेकौन

सारे भगत नेशुमार। मेरीअनलपोडी तं ग्रपरंग्रपार। ब्रह्मादिन समल देव थन थ-कपड़ो। मैं ग्रदनासा इनसाफ कैसे करो॥ सदाभिवसदाभिव सक्ततदुखन्रो॥ २६॥ करपन्चकानी समुद्रदवात। सकलगिरी सिम्राही निमीनागनात। दिनेरातसारद जो लिखनाकरो। तमीसिफतसारीनथारी वरो। सदाशिवसदाशिव० ॥ २०॥ चारो युग ऋषीश्वर तपीश्वरमुनी । सिफाततेरी करकरणके नावनी। मैं कलियुगका ऋानि

र्ज ग्निस्गारची । नकातिमकोई सिफत मैसेनरीं। सदाशिवसदाशिवं ॥ २८ ॥ नुक्तासगामी मंत्राजिन जमीन । करी घ्यान इरदम विमावी' नवीन । मेरे श्रीगणां पर नहीं चित घरो। पकछ-वाहीं जगदीय अपना करी। सदाधिव सदाभिव ॥ २८॥ मेरी ऋरज सुनीए महा-देवनी। विना तेरे किसकी करों सेवनी। शिवोशिव करो' हे मवमय हरो। दीना-नाथ अनाथपै कह्मणाकरो। सदाधिव सटा चिव ॥ ३० ॥ तृंत्तीं मक्तवत्यत मुनीं दीन द्यात । म' ग्रानिन खडा तेरेद्वारे निचान। मचारेव ग्रंकर विश्वंसर हरो। मेरे हाल पर रेड्म क्योंनक्रो। सदाधिवं सदाधिव

सकल दुख इरो । मेरीवेर क्यों देर एतीं करो॥ ३१॥ इतिश्री ल्यमिश्रायी नगर निवासी श्रीमत पंडित निहालचंद विरचितं धिवस्तीव समाप्तम्॥ शुमं मवतु ॥ छोंनमो भगवते वासुदेवाय । छो नमो नारायणाय । शेरामायनमः। शेंनु-ण्णायनमः। छोनमःशिवाय॥ इन मंत्री विष निस मंच में ग्रधिक श्रद्धा हो तिसका नप करणा। ये प्रिव विष्णु राम कृष्ण के नाम हैं। ग्रब चार देवोंके सारमृत गा-यनी मंनको लिखते हैं छो मूर्मुन: स्व:त-

त्सिवतुर्वरेखयं मगोदिवस्य घीमिहि घियो योनः प्रचोदयात्॥ इतिगायचोमंदः यद गायची मंद्र जप मदमांस मद्रण सें तथा तिमंद कोकृपानु शंकरसरस ॥१॥ छों शि-वायनमः । छोंमचेश्वरायनमः । छोंशंमुवे नमः। द्यां स्वयंमुवे नमः। द्यांप्राप्र-श्चिखराय नमः । ची वामदेवाय नमः॥ **डों विद्याचयाय नम; । डों कपर्दिन** नम: । चों नीववोहिताय नम: । चीं

र्थंकरायनमः । छोध्यूलपायये नमः। छो विष्णुनसमायनमः । डोशिपि विष्णाय नमः डो'ग्रंबिकानायायनमः। डो'ग्री कं-

ठायनमः। डोमक्त वत्सलोयनमः। डोम-

वायनमः। डोंग्रर्वायनमः। डोंग्र्झयनमः

डोंप्शुपतयेनमः । डोंयोगेश्वरायनमः। **छोपरमईस गतयेनमः।** छोंमुक्ति नाषा-यनमः। चीकाशीनाथायनमः। चीविषु

रांतकायनमः । डोक्नैलाग वासिननमः ।

डोंगाषरायनमः । डों घूर्नेटायनमः । डोंसोम सूर्योग्निलोचनायनमः । डोंस्-रायनमः । डोंमन्मघूलितविश्रचायनमः । डोंसांनसदाशिवायनमः । डोंनाग्रमूष-यायनमः । डोसोमनायेश्वरायनमः । डो मत्तकार जनेश्वरायनमः । डोंकाशीविश्व नाथायनमः । डों केदारेश्वराय नमः ।

नमः। जोंमचा कालेश्वरायनमः। जों च्य म्बिकेश्वरायनमः। जों नागेश्वरायनमः। जोंवेदेश्वरायनमः। जों शामेश्वरायनमः। जोंमोमेश्वरायनमः जोंविश्वकर्त्ते नमः ॥ः

डो' रामेश्वराय नमः। डो'वेदेश्वराय नमः डो'कारे श्वरायनमः। डो'ममवेश्वराय ची विश्वमर्दे नमः। ची विश्वसंहर्दे नमः । डो विश्वनाषाय नमः । डो ग्रादि देवायनमः । जो श्रीमहादेवायनमः । सदाभिवाय नमः । जी पार्वती प-तयेनमः। जो मृत्युं नयायनमः। जोमृडा-यनमः। डो वर्वाटाचियानमः। डो यीम म्तीयेनमः । डोंदचाध्वरविध्वंसिनेनमः।

डींविव्यासेश्वरायनमः । डींव्योम क्रीशा-यनमः। छो'दिगंबराय नमः। छो'पतित पा-वनायनमः। डोंश्रर्थागतिपावनायनमः। **डोंमर्गायनसः।डोंमत्तानां मुतितम्**तिफल

नमः। जो सचिदानदायनमः। जो शां-

दाचि नमः । चीं चीं कारद्वपाय नमः। द्यीसर्वजाय नमः । द्योकालचन्नप्रवर्तिने

तिस्वरूपायनमः। डो'तेनोरूपायनमः। ष्ठीश्चात्मारामाय नमः। डीं बद्यो जाताय नमः। डो'तत्पर्वाय नमः। डो' ईपाय नमः छो' अद्योराय नमः। छो' वामदे-वायनमः । डों प्रमथाधिपतये नमः । डीं गणनायाय नमः। छो 'वोरमदाय नमः। **छो' स**हसुाचायनमः । छो' सहसुपदये नमः। डो'नान्ह्वीननकाय नमः। डो'वे-दांतमारायनमः। डो'नित्याय नमः। डो' सुधाय नमः। जोंईश्वरायनमः। जांमा र्कें डेश्वरायनमः। डींविधाष्टेश्वरायनमः डोंब्रह्मी श्वरायनुमः । डोंग्रगस्तेश्वराय-नमः। डो'ज्ञानस्वरूपायनमः।डो' सग्रा यनमः। जीकरवीरप्रियायनमः। जीविश्व

नमः। छोपंचवक्ते नमः। छो महामुनी

मुक्तटघारिणे नमः। डोंमृष्टि स्थिति नय बारिये नम:। डोंग्रुति गम्यायनम:।डों व्यासेश्वरायनमः । डोविदांतसारायनमः । सी'परमदयातवे नमः । सी'ग्रनेननाटि ब्रह्मांडननकायनमः। डो'ब्रनंतायनमः। **डो'तारकायनमः। डो'परमेश्वरायनमः।** ञो'परिपर्णायनमः । ञो'परमब्रह्मणेनमः ॥११०॥ इतिवेटसार शिव नामावली स-माप्ता ॥ सी'शांतिः शांतिः शांतिः ॥ सी' रामायनमः। जोरामभद्रायनमः जोराम चंद्रायनमः। डोंकृष्णायनमः। डोंकृष्ण महायनमः। डोंकृष्ण चंद्रायनमः। डों

नारायणायनमः छोवासुदेवायनमः। छो सर्वोत्मनेनमः। छोपुंडरीकाचाय नमः। छो'गोविदायनमः छोमाघवायनमः। छो' मधु सूदनायनमः। छो' विविक्रमायनमः।

( 35 )

ची'ग्रच्युतायनमः। चींननार्दनाय नमः। डोक्सबोक्रेशयनमः । डोक्रेशवायनमः। **डो**विष्णवेनमः। डोवनिमातिने नमः। डींपद्म नामायनमः। डींननशायिनेनमः **डों परमान्मनेनमः । डोंनारसिं**हीय नमः। डोंपुरूपायनमः। डोंगरुडध्वनाय नमः। डोंहिरय्यग्नर्भायनमः। डोंत-न्सतव्रह्मणेनमः ।॥२८॥ इति वेदसार भि-वविष्णु नामावित समाप्ता॥ शुभं भ-

वतु ॥ ये वेटसागर-ईश्वर को नामो का

पुरुष पविच होनारं प्रात मध्यान्ह तथा सा-यकाल नित्यप्रति ऐकाकर पाठ करे है वह पुरुष इस लोक में खी पुत्र धन आ-दिका मन वांछित सुखां को प्राप्त होकर देख त्यागसे पीछे स्वर्ग वैक्षंठ कीलाय ब्रह्मलोग ग्रादिक उत्तम गतीको प्राप्ति होवेहै इस वास्ते ग्रपने कल्याण की प्र-क्रावान पुरुषो इन शिव विष्णुको नामों को तथा स्तोच को नित्यप्रति पठन करने योग्य है। ग्रब शिव ब्रह्मा विष्णु इन तीन टवत्यों को आरती को लिखते हैं। जै शिव **डो'कारा हरियव डो'कारा।त्रह्माविष्णु स-**टाग्रिव ग्रधंगी गौरां।छों हर हर हर म-इदिन । एकानन चतुरोनन पंचानन

महादेव। श्वेतांवर पीतांवर वागंवर श्रंगे शिव बागंबर अंगे। इंट्राटिक सनकारिक म्तादिन संगे। डो' हर हर हर महादेव। असमाना वनमाना संडमानाधारी शिव र्'डमाना धारो। चंदन मृगमद नेपन भा-लेगिशिधारो। छों हर हर हर महादेव। भस्मत्रतितविषद् वामांगा गौरो शिव वा मांगा गौरी। मुनिगण सुरनर सेवत ब्रह्मा दिन शौरी। चीं हर हर हर महांदेव

राने। शिव पंचाननराने इंसासन गरूडा-सन वृषवाइन साने। छो'इर इरइरमझ-देव। दोसुन चारू चतुर्भुन दशसुन तुम सोहै शिव दशसुन तुम सोहै तीनो एक स्वरूपा चिसुवन सनसोहे। छो'इरइर इर

**करमध्ये करमंड**च चक्र विश्रृंतघरता शिव<sup>ा</sup> चक्र विश्व धरता। जग कर्ता जगमर्ता जगनिश्वे हर्ता । छो' हर हर हर महा-देव। कानन कुंडल शोभित गलमोतिन ं माला शिव गल मोतिश्रनमाला। जटा मैं गंग विराने बोढे मगळाला। डो इर इर हर महादेव। सिद्यदानंद स्वरूपा विभु-वन के राजे शिव चिभुवन के राजे। चारी बेट उचारत ग्रनहरको वाजे। सो हर हर इरमहादेव।सारस्वती वर ब्रह्मा तह्मी वर विष्ण शिव तच्मी वर विष्ण । ग्रर-धंगी पीत्रा रंगी गौरां शिवसंगी। छोंहर हर हर महांदेव। चौमठ योगिनी मंगल गावत निरत करत भैरो शिव निरत क-

रत भैरो। बार्जे ताल मृदंगा ग्रीर वालत ही रो। सो हर हर हर महादेव। काशी में बि-श्वनाथ विराजे नंदा ब्रह्मचारी । शिव नंदा ब्रह्मचारी। निसदिन भोग लगावत महिमा श्रिषकारी। डों हर हर हर नहादेव। श्रि वजी की ऋरती मंगल निशिदिन जी गावे शिव निसदिन जो गावे। अस्त शिवानंद स्वामी वांक्रित फलपावे। छों इर इर इर महादेव । जैधिव चोंकारा हर धिव चों कारा। ब्रह्मा विष्णु सदाभिव ब्रह्मा विष्णु महादेव श्रद्धांगी गौरां। छो' हर हर हर महादेव॥ इति प्रिवविष्णु श्रारती समाप्त छीं हरे रोम हरे राम। रामराम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरेहरी

एक अब शिवनी ने अवतार सनुमाननी का श्लोक लिखते हैं॥मनोजवं मारुत।तु-रुयवेगं निते'हियं बुडिमतां वरिष्ठम् । वा-तात्भनं वानर यृथम् ख्यं। श्रीरामदृतं शर्गं प्रपदा ॥ अथ गुसांई तुलसीदास तथा श्री हरि योगीश्वर भरवरी जी श्रादिक मरा-त्मा' को आं वानी आं को विखते हैं ॥ दो हरा गिरना संतसमागमसम न नाम बहु श्रान। विन चरि कृपा चोद्रना गांवे वेद पुरान॥ ॥ १ ॥चौरासी के खेतमें बीते जनम ग्रनेका रजब गुरुगोविंदको जन्मनदीनोएक॥२ तुलमी बोच दिन यादकर जपर पांच तले सीस। भूमंडमै आइकर विसर गिछी न-गदीस॥३॥ स्वास स्वासे रहिनाम नप

बृथा स्वास मतीखोएं। श्रन्तकाल के स्वास कां येही स्वास मतीहोए ॥४॥रे मन तन निज विचरगत ग्रंतरवर मुखचेत। श्रन्त-रमुख बिन सुख नहीं। विदित सनातन नेत ॥ ५ ॥सो मात तात गुरुनार जो विघ्नी हर भजनमें। ताकोडार उदार हर भ-ज जनम सफल बारो॥६॥ दो० विनविवेक वैराग में तवपद पंजनटेक। श्रीशंकर मम शंकरी देच वैराग विवेक॥७॥ची० जीव ब्रह्म में' मेदन भोरा। जांहि मिले पुन नांहि वि-क्रोडा। एकवार होइ दर्भन जांको। देखन योग्य रहे पुननाको ॥ १॥ देह को त्याग लग शुभ मंगलगरहे। देहनीव भाव को सुमाव ब्रह्म गयेहै॥धा देा० कोपकरे निस

पुरुपपर परमेश्वर जब आया लोकनसाय -मिलाप कृं चर्चे दिन भर रात। बुरूलेगासा वच्चागनेचार दिलदीकरे' चारित्रां साध सदावना है।१०। करने वालेदी श्रधीप होपी ते सुनने वालेदी पाई। सारी हेरी उसड-ठाई निस चुदे नान नगाई ॥११॥ मचां ग्रंथ गण की पठे किंकरमा की कीन। चिद जह यंथ प्रभेदनी घोडरनव प्रगठीन । व'त ॥ प्रापापुलांदे विच न्यो' वास रै'रही तिवे' घट घट ब्रह्म समाइदाई। पूल देख ची पित्रा प्रतच दिसदा रूपवासदा न-जर ना आंवदाई ।घघा घर संचार से नि-क्स गए सीई सूरमें संत कचांवदेनी। वेद बाच बैठे तत्व खींज चीता नेकी वदी नू

'इथ न पांवदेनी। स्वता सिंड नेहडी नित नात होने आधन तिसीका ध्यान लगां-बदेनी। कहें द्याल गोपाल न भेद कोई सोई रिट्फकीर कर्चावदेनी॥ चचा चित ने चिथिया नितमैन् गुरो ग्रापणा होन सुणा वना हां। रात सुतियां मुठियां वोत नांदी दिने घंटिग्रांदे विच घावना हां। टिंहा व न्हिंदिश्रांदी वारी लंघ जांदी पड़ा श्रापना खेत सुकावना हां। करे दगल गोपाल वि-वैका बामां वामा पाची थीं पासदा जावना सां ॥२॥ दाल दूर न करी कजूर स्वामी दूर आखदे आखदे दूर रोए। जिन्हां नूर रु-जूर दी सुध पाई सोई आपणे आप मन-जूर रोए। जिन्हां चित नू मार के चूर

कीता गोद नाई महबूबदी विच सीए। नहें द्यान गोपान ग्रमेंट प्यारे चढ़ रंग महतते सुख सीए ॥ ड्योढा। ताचु मकान पर ग्राप्रक वैठेना ना कोई दुग्रा देखिया ना नोष द्यायाच। द्वी दुमैतिदिवदी मु-रश्रदिई इंटा। मनी नाइन् जावणा जीघर में मिले खुदा इसम निन्हों दा पान है।

निसम तिनांदा पाक पानी फकरे। चिंद दिसदे उमे करनकलात। नक धमावन ते मणा रगाइन मसीते खले उलमा छोइ स ची रमन न नाणदे नितवन रव रना

नेकी वदी न ग्रामकां नित प्रकर वेपरवास

ध्यान करे गोपान नू छोडे खुदीखुदा। ग्रव्द॥कांद्रयादा गरवं न की नीए कां-

**प्रेंग्रों** स्थिर नहीं रैहणा जी। हांड मार्सदां पिंजरा इसते क्या खिल बैहणा जीं। शिवशिव शिव करों बावरे समा नेडे हो प्रयानी। यान करु तैन् मख तैंदा मुनि-वर नजरी न ग्राइग्राजी॥१॥ व्योम ग्रकाश जटा लंमी किसे ग्रंत न पाइग्राजी। चर्य पातालांदा श्रासरा वाणी वेद सुनाइश्राली शिव शिव शिव करो वावरे समा नेडे ग्रा-इग्रानो। ग्रान कान तैनू भखनैयो मुनि वर नज्र न श्राइश्राजी। डोंकार सूर्य भ-गवान माइम्रा तिसको धूप पछान।पांच देवता कारन नान। सम कारण ब्रह्म प-क्रान डो'कारको करो श्रादेस । गुरु पूरे का यह छपदेशं १ डो'कार विच विंदुसार ।

योगी जप दे दश्रवी द्वार । शिव उपदेशे

सार। डो'कार की करी अदेस गुरुपरे का यच्छपदेश । जींकार वेदमैंगर । सोदंशव्द निशानामार।खलेपुद्धारनचारो यार। फोर न ग्रौसी तैथेवार। डो'कारकी करोग्रदेस । गुरुपूरका यन्नउपदेस । श्रोंका रका देखोरूप। तीनमाचा करीमकूष। स-तचितग्रानंदतुरीग्रारूप। श्रागेवाणी होगी ईम्ल। डांनारको करोग्नदेस । गुरुपूरेका

चारा यार। मूमा ब्रह्म सदा सदासुखा

यह्डपदेग्र। डोंडोंनपदिग्रारैह्णा।सोहं वीचिमलानीयार । वेदगुरुने इंडो फर-माइस्रा।मनकोरखोविलाकोयार्।स्रईकई में संयमुकरना । देइस्रमिमान उडाकी यार। ब्रह्मश्रीम्न चृदयमें नागे। कमें श्रकंमें जनक्षेयार। ततत्वेका भेदचुकाके। श्रस्पद ब्रह्म लखाकेयार। दमडोचमडी समनगं खाइश्रां। कोई विरत्ता विषया श्राकेयार। द्यालगोपात स्वरूपमें जुड़ना। मानुष जन्म हीरापाके यार॥

द्यतिश्रीमतलूणिमश्राणी नगरनिवासी श्रीमतपूजपाद मत्तजनों में श्रेष्ट व्रह्मदशी योगोराज श्रीमत श्रीमान्श्री १८० मत्त प्रमुदयाजजी विरचितं शब्दवाणी समा-प्ता शुसं मवतु॥

श्रविदुर शुक्र वृहस्पति तथाश्रीहरम-रथरीजी श्रादिक सत्तपुराषींकेनीतिशास्व कं सारमृत श्रर्थकी संचेपसे निखतेहैं। [ ३,३ ]

तत्त्रां प्रथमतो जोकापूर्यकरनाही तिसको भनोप्रकार अपने चृटेमैं तथानु डिमान अ पनेगुरु मिचो से मिलाकर कारजकर क्यों को जोपुरुष शीवृता श्रर्थात् उतावनीमे कारजकोकरेहै वह पुरुष तमाम श्रायुभर में दु:खपोवता है, जैसे विनाविचार से गुरुने

श्चिपकरना वा शिपनेगुरुकरना वैरागसे विना गृहस्थात्रमका त्यागकर संन्यास **ग्रा**त्रमको घारणकरना ग्रीर लोभ प्रमादः **कर** कन्याकुषाचतां ई टेवणे ग्राटिक का र-:

नीसेकीए चूपकर्म पुरुषको दीनो नोको को मुष्टकरते हैं।दूसरा पुण्यकर्मकरे अथवा

न करिपरंच पापन मैंको कभीनकरे क्योंके

कीएचूंए पापकर्मकाफल दायसेकूटे नायः

के सदृश पुरुषांको अवश्यमेव भोगनापड-तार्हे तिनपापोविषमी करी हुई प्रतिज्ञा कात्याग तथासंतगौब्राह्मण ग्रोदिक मचा त्माकी रचासे विना भूठीगवाही देनी तथाभारुबोलना मिचट्रोही विश्वासघाती कीते उपकारका भुलादेनाधर्मात्माराजा श्रीर विद्वान महात्मीं का तथादाताश्रादिक उत्तमपुरुषोंना मारनाये त्रतिदारुण पाप कथनकरे हैं चनको कमीम् जकरभीन क-रना॥ २॥ तीसरे होतेबन अपनी शक्तिको

ग्रनुसार कोईन कोई शुभकर्मको जरूर करलेना तक्षं जैसे कूप लगाना तालाव बनवाना शिव विष्णुको प्रंटिर तथा विट्या कीग्रां ग्राला अझकोंचेव तैसे विटेशी छों के

निवासकेलीए धर्मशाला बनवावने ग्रां-दिन नोईन नोई ऐसे शुभनमें नो नहर करना जोशुभकर्म इसकी परलोकविषे श्रथवाद्**सरे जन्मविषे रचाकरे॥ २॥चौथा** जिसवकतपापकर्मेषुरे उसवकत उसपाप करनेमें देरीलगादेने ग्रीर ग्रुमकर्म निस वक्तपुरे उसीवकतकरतेवे क्योंकि रोग श्रापदा समसेसाय बनीचूई हैं'। जैसे .पूर्व युधिष्ठिर बलिचंदर रामचंद्र इरिचंद नलं दमयंती दीपदी मीता श्रादिक पूर्वरा जेरानी ग्रांको भापदा बनीयां हैं जोराजमें म्ण्टहोत्ररवनोंविषे भरमते रहेहैं 'इनकी गाणाये श्रीमहाभारत विषे बडेविस्तारसे अयनन्तरी आंहैं इसवास्ते होतेवल 'अप-

ः[ ३५ ] नी प्रक्तित्रनुसार जप तप तीरणयात्रा

विद्योका ऋष्ययन गुरोंकी सेवाविद्याकी **ग्रा**ला तथा मंदरोंको वनवानग्रादिक कोई न कोई शुमकर्मको जरूरकरतेवै जोशुम कर्म इसकीपरलोकमें मददकरे ॥ 8 ॥ पांचवां ऋपिकसीसे वधीकी न करे ऋीर श्रपने साथ कोई वधीकीकरे तो चमाकरे क्योंके बरोबरीकरनेसे करोड़ों देवता तथा करोडों दैत्य तथा श्रठाचरा श्रचीणी कैरवांपांडवोंकी सेना तैसे एक जपर सी श्रचौरणी कृष्णवसदेव ग्रादिक यादवोंकी नष्टहोगद्र हैं इसवास्ते वृद्धिमानपुरुषों ने थोडा गमखाकर किसीके साथ वैर नही करना॥५॥षष्टम बनोमें भटकना वा

खुनी चार्षो वा पचाडों से गिरकर मरजा-ना तो श्रेष्ट है। परंतु पापकर्मी स्रोंकी तथा वेदसे विरुद्धमतवाले नास्तिकोंकी संगति कभी नकरनी क्यों के पूर्व जीजीपुरुषनष्ट चूप हैं से सो सुसंगति तथा ग्रानस प्रमार मरको नष्ट च्ए हैं जैसे नहुष राजा मृगु ग्रगस्त ग्रादिक ऋषियों के ग्रपराध करने में स्वर्शमें गिरकर सर्पयोनिको प्राप्तसूत्रा श्रीर काक्सुशंड श्रपने काक्तनमसे प्रथम तीसरे जन्मविषे अपनेगुरुको सन्मुख ग्रा-द्रश्रा इश्रा देखकर नमस्कार न करनेसे रशहनार १००० सपैयोनिकोप्राप्तस्त्री श्रीर जैसे स्वीग्रादि खोठी संगति करके जैमनमुनि पराशर शुक्र चंद्रमा इंद्रसे।

भरी शृंगीऋषि । विश्वामित्र तथा एर्द्रज राना ग्रादिक बडेबडे ऋषीमुनि स्त्रीयों की संगतिकरनसे। नष्टच्राहै, दनकीग्रां गायाः श्रीमहामारतविषे<sup>ँ</sup> वडे विस्तारसे क्यनकरीआंहैं ग्रीर नैसे प्रमादकर हम लोक ब्रह्मसे जीवभोवको प्राप्तक्रोकर दुखी होरहिहैं इसवास्ते बुडिमानपुरुपोंने खी-ठी संगति तथा श्रात्स प्रमाद को त्यांग कर सत्यशास्त्रको ग्रनुसार यतनशीनहो-वणा क्यों के पूर्व जीक् किसीकी प्राप्त चूब्राहै । सीसत्शास्त्रको अनुसार ब्रपने पुरुष प्रयत्नकरनेसेची चूमाई, जैसे पूर्व युक्तदेव वामदेव जडमरेय तथा घ्रुव प्रद्वाद इरिचंद विश्वामिच गयामुरदेत्य

भागौरथराना ग्रादिक सत्शास्त्र ग्रनुसार यत्नकरनेसेचीं मचान पदवीकी प्राप्त च्एरैं इसवास्ते वेद तथा मनु पराशर व्यास वसिष्ट याजवल्क ग्रादिक सत्शा-स्वेंकि अनुसार तथाश्रापनी शक्तिश्रनुसार यत्नशील होवणा ग्रातसप्रमादकी कभी न करणा॥६॥ सप्तम कोईक विद्याकी पठनग्रादिक गुणको जहर संपादन कर सेवणा क्योंको विद्यादिक गुणेंसे रहित मर्ख पुरुष दीनों नीगों ने सुखें से नेमुखरी रहेहैं ॥ सप्तमा ७॥ नीतीयों विषे चतुर पुरुष निंद्राकरें या तमामधन नष्टहीजा वे अथवा प्राप्तिचीवे अभीमरनाची अथवा करप प्रधंत नीवनाही परंत नी महात्मा

लेगिहोतेहैं वे सतशास्त्रसे विरुद्ध एक बदमभी नहीं घरते सप्तम ॥ ७ ॥ ग्रपनी वाणीका वशीकाररखणा अर्थातऐसीबानी बालंनी के जिसके बालनेसे ग्रपना ग्रथवा ग्रीर किसीना कार्य सवरताहा नहींता मीनकर इंश्वरकेनामी'का जप करना क्यों के अनेकां जन्मां के पुण्यां कर प्राप्तिचए मनुषजन्मकी मृखैनोकों के मनी हारमें तथा नष्टहीने हारे ग्रहीर के मोगो' क मोग में व्यर्थ नष्ट नहीं करना क्यों ने यह अपना शरीर तथा खी पुना-टिक सम्बंधी तैसे अपने मिचादिक त-माम ज्यात अपने मतलबको हैं, अपने धर्म में बिना तथा ईश्वर से विना और कोई

[ ४० ] इसको काम नहीं ग्रावता इसी विषे में

किसी महात्मा ने वचन कहा. है। तहां वचन क्या मानुष से नेवडी क्रै छह मरे के

विकोडे कीया योहतोडे नेह कर साहिब से नेवडी न श्रीह मरे न विक्डे न श्रीह तोडे नेहा। ऋते ज्ञानान्नमुक्तिः। ज्ञाना है वतुं नैवर्षं ब्रह्मवद ब्रह्मैव भवति॥ दूति नीतिशास्त्र वचन समाप्तम्॥ शुभं भवतु॥ कागन् सिम्राही ब्रह्महै।ब्रह्मसीलिखनहार वक्ता श्रोता ब्रह्म है सबे ब्रह्म निर्घार हिर **स्रो**ंतत्मद्वस्राणेनमः॥ इतिश्री मत् परम-इंस योगीवर्घनायें इ श्रीमत्परमहंस स्वामि नारायणदास योगेश्वर के विद्या-

धीं ने तथाच श्रीमत्परमहंस परिव्रानना

चार्घ्यं श्रोकांशीपुरी निवासीश्रोस्वामी चि-द्घनानंदिशिरिपूच्यपाद शिष्येण बीधानंद गिरिणा विरचितं प्राकृत नीतीशास्त्र तथा घर्मशास्त्रसार समाप्तम् ॥ शुभं भवत्॥ हरेराम हरेराम राम राम हरे हरे। हरे मृष्या, इरे कृष्या। कृष्या कृष्या इरे इरे॥ इस मंच कीशां चतुर्दश माला नपने से ब्राठ पैसरों में ब्रानेसारे इसीस स्नार षट्यत स्वास सफल होजावेहै। येह दी-

ह्याचरी मंच नारद के प्रति ब्रह्मानी ने कथन करा है अब दृष्टि मंद नेचपीड़ा निवृत्ति लोए सूर्य को हादश नामां को लि-

खते हैं'। छों मगवते सूर्याय नमः। छो मादित्याय नमः। छो' प्रभाकराय नमः।